





श्रीकाशीयोश-निर्णय

भाषानुवादसमेत् । अस्तिकार्यः

विश्वेश्वरो यत्र न तत्र चित्रं धमार्थकामासृतरूपरूपः । स्वरूपरूपः स हि विश्वरूपस्तस्मान्न काशीसदृशो त्रिलोकी ॥९८॥ का० ए० अ०३।

अनुवादक— एं० अम्बिकाद्त्त उपाध्याय एम. ए. शास्त्री तथा श्रीगौरीशङ्कर गनेडीवाला ।





### श्रीजगद्गुरुसुरेरवराचार्यकृत-

# श्रीकाशीमो जनिर्णय।



अनुवादक— पं० श्रम्थिकादत्त उपाध्याय एम० ए०, शास्त्री

श्रीगौरीशङ्कर गनेड़ीवाला ।

प्रकाशक — श्रीगौरीशङ्कर गनेड़ीवाला । गोरखपुर ।

प्रथम बार

सन् १९३१ ई०

्र मूल्य पाँच आना सुद्रक सहादुररामजी, हितैपी प्रिंटिंग वर्क्स, नीचीबाग, बनारस सिटी।

## ाशव-भक्त-माल

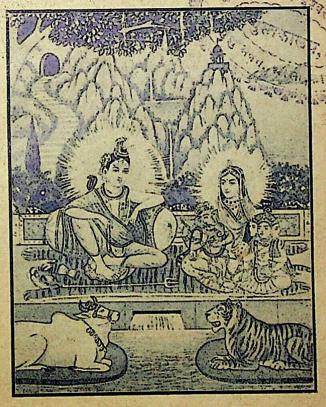

यत्राचार्यस्त्रिपुरविजयी साधनानां चतुर्णी संपद्वासः सुलभमशनं स्वैरचारस्तपांसि । अोतब्यस्य श्रुतिरपि तपः श्रूयते जन्मभाजां काले काश्यां सुकृतधनिकास्तत्र वासं लभन्ते॥





प्रिय सहोदर वासुदेव !

एक तो तुम मेरे किनष्ट भाता भीर दूसरे भगवान् शङ्कर के भक्त थे। तुम अल्पायु में ही हम लोगों को छोड़ कर देव- दुर्लभ मोक्तदात्री परम पावन काशीपुरी में अनायास आकर काशीवासी हो गये। तुम्हें अपने जीवनकाल में काशी, भगवान् शङ्कर तथा जगजगनी अन्नपूर्णी के चर्गों में बड़ा प्रेम था।

काम की अधिकता से देर होने पर भी तुम विना शिवा-र्चन किए जल तक प्रहरा नहीं करते थे। अन्त समय में रोग की अवस्था में मूर्छा के पीछे कुछ होश आने पर हम लोगों को जोकप्रस्त देख कर आश्वासन के रूप में 'काशी' यह कहते हुए तुम सदा के लिए मौन हो गए थे।

अतएव काशीवासियों के लिए अति उपयोगी यह अतु-वादसहित 'काशीमोक्त-निर्णय' तुम्हें समर्पण करता हूं।

> तुम्हारा— गौरीशङ्कर।

CANDERSEREE

है। गीता में भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी ने श्रीमुख से संशय को ही श्रघोगित का कारण वतलाया है (संशयात्मा विनश्यित )। 'विना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती" केवल इसी वातको सुनकर उनको संदेह होता है; किन्तु इसमें जो रहस्य है उसकी श्रोर ध्यान नहीं दिया जाता। ज्ञान के विना मुक्ति का होना असम्भव है ही पर परम कल्याणकारी काशीपुरी में शरीर त्यागनेशाले प्रत्येक जीव को श्रत्यन्त काविषक श्राशुतोष भगवान् शंकर के तारकमंत्र के उपदेश हारा स्वतः ही तुरन्त ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है श्रीर वे पुर्यात्मा कैश्वर्यपद के भागी होकर परमानन्द का श्रनुभव करते हैं। श्रन्त में मेरी यही श्राशा है कि पाठक इसके एक एक श्रमुख्य श्रक्षर का मनन करंगे श्रीर मुक्ते श्राशीर्वांद दंगे कि भगवान् शंकर के चरणा-रिवन्दों में मेरा प्रेम दिन दिन श्रधिक हो।

—आपका गौरीशंकर गनेड़ीवाला।

#### काशीनाममहिमा।

काशीतिवर्णेडितयं स्मरंस्त्यजित पुदुगलम् । यत्र क्वापि अवेत्तस्य कैलासे वसतिः स्फुटा ॥ काशी काशीति काशीति रसहा रससंयुता। यस्य कस्यापि भ्र्यश्चेत्स रसज्ञो न चेतरः॥ तावदुगर्जन्ति पापानि ब्रह्महत्यादिका खलम्। यावन्त्राम न गृह्वन्ति काश्याः पापारचलाशने ॥ ब्रह्महत्यादिपापानि यस्या नाम्नोऽपि कीर्तनात्। त्यजन्ति पापिनं काशी सा केनेहोपमीयते।। वाराण्सीति काशीति महामंत्रमिमं जपन्। यावज्जीवं त्रिसन्ध्यन्तु जन्तुर्जीतु न जायते ॥ तत्त्वेत्रनामस्मरणान्न स भूयोभिजायते। यस्तु काशीति काशीति ब्रित्रिजेपति पुण्यवान्।। अपि सर्वपवित्रेभ्यः स पवित्रतरो महान्। वाराण्सीति काशीति ख्वावास इति स्फुटम् ॥ मुखाद्विनिर्गतं येषां न तेषां प्रभवेद्यमः। येन वीजात्त्रयुतं काशीति हृदि धारितम्॥

परम कारुणिक भगवान् महेश्वर मरने के समय तारक मंत्र का उपदेश देते हैं।

प्राणप्रयाणसमये प्राप्य ज्ञानं महेश्वरात् । मुच्यन्ते जन्तवः सर्वे चद्धाः स्वाभाव्यविद्यया ।। प्राण छूटते समय दयानिधि शङ्कर देव से तारक मंत्र द्वारा

ज्ञान प्राप्त करके अपनी खाभाविक अविद्या से बँधे हुए भी जीव मुक्त हो जाते हैं।

# मोत्तश्च तेषां तादात्म्यं घटेतरत्वयोरिव । पुनर्देहान्तरारम्भे कारणं नास्ति किञ्चन ॥

जिस प्रकार घटाकाश और महाकाश में आधार के नष्ट हो जाने पर कोई भेद नहीं रहता और दोनों आकाश एक हो जाते हैं उसी तरह काशी में अपने आधार शरीर का परित्याग करनेवाला जीवात्मा परब्रह्म परमात्मा के साथ तादात्म्य प्राप्त कर लेता है अर्थात् परमात्मा के साथ एक हो जाता है और तदनन्तर देहारम्भ में किसी कारण के न होने के कारण उस

श्र मोक्ष चार प्रकार के होते हैं —सालोक्य, सामीप्य, सारूव्य और सायुज्य। इन चारों प्रकार के मोक्षों में सायुज्य, जिसका दूसरा नाम तादात्म्य है, सबसे उत्तम माना गया है। इस मोक्ष में परमात्मा के साक्ष ऐक्य हो जाता है। इन चारों मोक्षों के लक्षण परिशिष्ट १ में दिए गए हैं।

मुक्त जीव को फिर देह धारण कर इस संसार के सुख-दु: खों का अनुभव नहीं करना पड़ता। विद्वान लोग सालोक्य, सामीप्य, और सारूप्य मोच को साचात् मोच नहीं कहते अर्थात् सायुज्य (तादात्म्य) मोच का जितना महत्व है उतना महत्व सालोक्य, सामीप्य या सारूप्य को नहीं देते।

#### मारव्धं कर्म भोगेन चीयते ज्ञानकारणम्। ततो विदेहकैवल्यं भवतीति स्नुनिश्चितम्॥

प्रारव्ध कर्मों का चय भोग से ही होता है। जब तक उन कर्मों का भोग जीव को मिल नहीं जाता तब तक वे वने ही रहते हैं। भोग के अनन्तर ही उनका चय होता है। जीवन्मुक्त भी उन प्रारव्ध कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर कर्मों के भोग की समाप्ति पर्यन्त शरीर धारण किए रहता है और भिन्न भिन्न कर्म किया करता है। जब वे सब प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाते हैं तब उसे विदेह कैवल्य अवश्य ही मिल जाता है। कर्म तीन प्रकार के होते हैं—आगामि, संचित और प्रारब्ध।

१ आगामि:—इसी का दूसरा नाम क्रियमाण कर्म है। जीव एक बार शरीर घारण कर जिन कर्मों को अपने जीवन काल में करता है उन्हीं का नाम क्रियमाण कर्म है। ये कर्म यदि बहुत होते हैं तो उसी जन्म में फज़ दे देते हैं अन्यथा सिचा होकर जन्म-जन्मान्तर में अपना फल दिखाते हैं ‡ परन्तु ज्ञान की उत्पत्ति हो जाने पर ज्ञानी के शरीर के द्वारा किए गए पाप कर्म और पुर्य कर्म किसी प्रकार का फल नहीं देते । कमल के पत्ते पर जिस प्रकार जल का संसर्ग नहीं होने पाता उसी प्रकार ज्ञानी के ऊपर इनका असर नहीं होता । अच्छे कर्म तो उन भक्तों के पास चले जाते हैं जो उस ज्ञानी की उपासना करते हैं अथवा पूजा करते हैं अथवा स्तुति करते हैं और बुरे कर्म ज्ञानी की निन्दा करने-वाले अथवा उसे दु:ख देनेवाले के पास चले जाते हैं ।

क्ष संचित कर्म: अने कों करोड़ जन्मों में किए गए अने क प्रकार के पुराय कर्म और पाप कर्म एकत्रित होते जाते हैं। ये सब कर्म बीज रूप से वर्तमान रहते हैं। इन्हीं का नाम संचित कर्म है।

‡ ज्ञानोत्पत्यनन्तरं ज्ञानिदेहकृतं पुण्यपापरूपं कर्म यद्स्ति तदागामीत्यभिधीयते । आगामि कर्म ज्ञानेन नश्यति । किञ्च आगामिकर्मणां निक्रनीदलगतज्ञलवत् ज्ञानिनां संबन्धो नास्ति । किञ्च ये ज्ञानिनं स्तुवन्ति,
भजन्ति, अर्चयन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतम् आगामि पुण्यं गच्छति ।
ये ज्ञानिनं निन्दन्ति द्विपन्ति, दुःखप्रदानं कुर्वन्ति तान् प्रति ज्ञानिकृतं
सर्वम् आगामि क्रियमाणं यदवाच्य कर्म पापात्मकं तद् गच्छति । [नत्ववोधे]

क अनन्तकोटिजन्मनां वीजभूतं सत् यत्कर्मजातं पूर्वाितं तिष्ठति तत् सञ्चितं ज्ञेयम् । सञ्चितं कर्मं ''ब्रह्मैवाहम्" इति निश्चयात्मकज्ञानेन नहयति । [तत्ववोधे] इनका नारा तभी होता है जब जीव को यह ज्ञान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ।

श्च प्रारव्ध कर्म: — जगिन्तयन्ता परमेश्वर इन्हीं कर्मी में से कुछ पुर्य कर्म और कुछ पाप कर्म देकर जीव को संसार में भेजता है और उन्हीं कर्मी का फल जीव अपने उस जीवनकाल में भोगता है और तद्नुसार अनेक प्रकार के सुखों और दु:खों को ओगता है। इन कर्मों का स्थ केवल भोग से ही हो सकता है और किसी प्रकार से नहीं। यहाँ तक कि जीवन्मुक्त पुरुष को भी ये कर्म भोगने ही पड़ते हैं।

उपास्तेः पररूपत्वात् तारतम्यपदस्थितेः ।

ज्ञानाग्निना विनष्टत्वात् विश्लोषः पूर्वकर्मणाम् ॥ ४॥

मोच के मुख्य तीन साधन हैं ज्ञान, कर्म और उपासना इन तीनों में उपासना का सबसे प्रथम स्थान है। यह सबसे उत्तम खाधन है। ज्ञानकृपी अग्नि में सभी सिक्वत कर्म जल जाते हैं और उनमें फल लाने की शक्ति नहीं रह जाती। इसी कारण जीव के साथ उन कर्मों का कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता; जीव एक दम असंग हो जाता है।

<sup>#</sup> इदं शरीरमुत्राच इह लोके एवं सुखतुःखादिपदं यत् कर्म तत् प्रारव्यम् भोगेन नष्टं भवति 'प्रारव्यकर्मणां भोगादेव क्षयः" इति । तिस्ववीधे ]

काश्यां विदेहकैवल्यं भवतीति सुनिश्चितम् ॥ ७ ॥ काश्यां विदेहकैवल्यपाप्तेरुत्तरकर्मणाम् । असंभवात्र विश्लेषो वेदितच्यो विचल्रणैः ॥ ८ ॥

काशीपुरी में शरीर का परित्याग करने से तारक मन्त्र के बल से विदेह कैवल्य अवश्य ही हो जाता है इसमें कोई सन्देह नहीं। काशी में मरने पर जब विदेह कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है तब क्रियमार्ग और करिष्यमाण कर्मों का असर ब्रह्मीभूत जीव के उपर नहीं पड़ता। उन कर्मों से यह असङ्ग ही रहता है।

किमत्र प्रमाणम् ? इस उपरोक्त सिद्धान्त में प्रमाण क्या है ?

श्रूयते हि यथेषीकात् जमग्री मोतं मद्येत एवं हास्य सर्वे पाप्मानः मद्यन्ते इति, (छा० ७० ५.२४.३.)

जिस प्रकार मूँज के फूल की रूई आग के स्परीमात्र से भस्म हो जाती है इसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि के उत्पन्न होते ही जीव के सभी संचित पाप कर्म ज्ञाण भर में जल कर भस्म हो जाते हैं।

तर्हि पापकर्पणामेव विज्ञयः श्रूयते न पुण्यकर्पणा-मिति चेत् न इत्याह:—

छान्दोग्य उपनिषद् की इस श्रुति में पाप्मानः शब्द के प्रयोग से

जान पड़ता है कि ज्ञानरूपी अग्नि से पाप कर्मों का ही चय होता है पुराय कर्मी का नहीं होता यह आशङ्का उचित नहीं है क्योंकि—

ब्रह्मादीनां शरीराणि श्वश्रक्तरशरीरवत् । यतो जिहासितान्येव तस्मात् धर्मेऽपि पाप्मगीः ॥

ब्रह्मादि के शरीर उसी प्रकार परित्याग करने के योग्य होते हैं जिस प्रकार कि कुत्ते और सुअर के शरीर । इसी तरह पाप कर्मों के कथन से पुग्य कर्मों का भी बोध होता है। अर्थात् ज्ञान क्रपी अग्नि पाप कर्म और पुग्य कर्म सबों को जला डालती है।

इति वचनात् पुर्ययकमीरब्धानां ब्रह्मेन्द्रशरीराणां पाप-कर्मारब्धश्वश्रकरशरीरादिविष्णिद्यासितत्वाविशेषात् पुर्यय-स्यापि कर्मणः पाप्मत्वेन कीर्तनं युक्तम् । तथा च भगवता स्मर्यतेः—

इस पूर्वोक्त वचन से जिस प्रकार पुराय कमों के द्वारा प्राप्त किए गए ब्रह्मा, इन्द्र आदि देवताओं के शरीर पाप कमों के द्वारा पाए गए क्रूकर—स्कर के निन्दनीय शरीर के बराबर ही त्याज्य हैं उसी प्रकार पुराय कमें भी फल देनेवाले होने के कारण बन्धन में डालनेवाले हैं और अतएव पाप कमों के समान ही कहे गए हैं। इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन भगवान् श्रीकृष्णजी ने श्रीमद्भगवद्गीता में किया है:— यथैधांसि समिद्धोऽग्निभैस्मसात् कुरुनेऽर्जुन । ज्ञानाग्निः सर्वकर्णाणि भस्मसात् कुरुते तथा ॥४. ३७॥

है अर्जुन ! धग् धग् जलती हुई आग जिस प्रकार ईधन को जला कर राख कर डालती है, उसी प्रकार झानरूपी अग्नि सभी पाप और पुराय कर्मी को जला डालती है और जीव को उन कर्मी के बन्धन से मुक्त कर देती है।

यचोक्तं जीवन्ध्रक्तस्य ज्ञानोत्तरकालीनकर्मणां विश्ले-षो न भवतीति तत्रेदं ममाणम्ः—

पहिले कह चुके हैं कि जीवनमुक्त अवस्था में झान प्राप्त होने के पीछे किए गए कर्मों का असर नहीं होता इस कथन में नीचे दी गई श्रुति प्रमाण है:—

यथा पुष्करपत्नाश आपो न शिल्प्यन्ते । एवं हैवं-

[ল্পা০ ব০ ধাংধ ই]

जिस प्रकार कमल के पत्ते में जल का संसर्ग नहीं होता उसी
प्रकार तत्वज्ञानी को पाप कमी का फज़ नहीं होता । पाप कमें
अथवा पुराय कमें करने के कारण उसे बन्धन में नहीं पड़ना पड़ता ।
पार्व्यस्य च कमीण: कमीत्वाविशोषात् ज्ञानेन वाध्यत्व-

मुत्पद्यते इति चेत् न इत्याह-

अय यह प्रश्न उठता है कि संचित कर्म और प्रारव्य कर्म ये दोनों प्रकार के कर्म कर्म ही के नाम से प्रसिद्ध हैं अर्थात् कर्म कहने से प्रारव्य एवं संचित इन दोनों प्रकार के कर्मों का ज्ञान होता है तो ज्ञानक्रपी अनिन से जिस प्रकार संचित कर्म चीए हो जाते हैं उसी तरह प्रारव्य कर्मों का नाश भी क्यों नहीं हो जाता? श्रुति में तो केवल कर्म शब्द कहा गया है। इस शङ्का का समाधान नीचे दिए गए वचन से किया गया है:—

> प्रारब्धस्योपजीव्यत्वात् तत्वज्ञानेन कर्मणः । अशक्यस्वाच्च मुक्तेषोरिव वाथो न विद्यते ॥

जीव को मोच तभी मिलता है जब कि उसके प्रारब्ध कर्म उसमें सहायक होते हैं अर्थात् प्रारब्ध कर्मों ही के अनुसार जीव का आवागमन संसार में होता है। जब प्रारब्ध कर्म अपना फल देना प्रारम्भ कर देते हैं तो जब तक वे समाप्त नहीं हो जाते अपना फल देते रहते हैं। जिस प्रकार तीर जब धनुष से छूट जाता है तब वह अपना काम करके ही रुकता है, बीच में नहीं। इसी प्रकार प्रारब्ध कर्म भी अपना काम करके ही समाप्त होते हैं, बीच में उनको कोई नहीं रोक सकता।

अथेदानीं परममकृतेः ममाणं मतिपद्यते ।

अब परम प्रकृति परमात्मा ही सबका आदि कारण है और वहीं सबमें प्रधान है इसका प्रमाण आगे की पंक्तियों में दिया जाता है:—

यमो वैवस्वतो राजा यस्तवैष हृदि स्थितः। तेन चेद्विवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून् गमः॥ [मजुस्मृति ८. ६८]

तुम्हारे हृदय में वैठे हुए वैवस्वत राजा यम के साथ यदि तुम्हारा ऐक्य है तो तुम न तो गंगा नहाने जाओ और न कुरुचेत्र की यात्रा करने जाओ।

इति गंगाकुरुत्तेत्रयोः निषेधमुखतो भ्रमुद्धपाप्यत्वमाह स्म भगवान् त्राचार्यो मनुः।

इस प्रकार भगवान् आचार्य मनु ने गंगा और कुरु-चेत्र के सेवन का निषेध कहते हुए मोच चाहनेवाले को परब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त हो सकता है यह सिद्ध-किया है।

( अब उपर्युक्त श्लोक के हर एक शब्द का अर्थ करते हैं )

यमः = यमयति = नियमयति तथा च श्रुतिः—

उस ईश्वर का नाम यम इस लिए पड़ा कि वह समस्त संसार का नियमन करता है। उसी के बनाए हुए नियमों से संसार का संचालन होता है। इसमें आगे दी गई श्रुति प्रमाण है—

य आत्मिन तिष्ठकात्मनोऽन्तरो यमात्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरं य आत्मानमन्तरो यमयति एष त आत्मा अन्तर्थाम्यमृत: ॥ ३, ७, ॥

[ बृहदारएयकोपनिषत् ]

महर्षि याज्ञवल्क्य अक्षण के पुत्र उद्दालक से कहते हैं कि— जो आत्मा में वर्तमान है, जो आत्मा के भीतर निवास करता है, जिसे आत्मा अपने में स्थित नहीं जानता, जिसका शरीर आत्मा है, जो आत्मा के भीतर रह कर उसे अपने ज्यापार में लगाता है और उसके ऊपर शासन करता है वही संसार के सब धर्मों से रहित अन्तर्यामी जगन्नियन्ता परमेश्वर ही तुम्हारी आत्मा है।

वैवस्वत:-विवस्वान् पिता अस्येति-विवस्वन्तमधिति-

ष्ठतीत्यर्थः ।

विवस्वान् अर्थात् सूर्यं के पुत्र । इसका तात्पर्यं यह कि सूर्ये में ज्याप्त होकर रहनेवाले ।

राजा = राजते=दीप्यते=स्वयं प्रकाशते ।

राजा उसे कहते हैं जो स्वयं प्रकाशमान हो जिसे प्रकाशित करने के लिए दूसरे प्रकाश की आवश्यकता न पड़े। ईश्वर स्वयं प्रकाशमान है जैसा कि इस वचन से ज्ञात होता है:—

ज्योतिर्जाह्मणवाक्योक्तं ज्योतिष्टं प्रत्यगात्मनः।

त्राप्त होता है।

श्रीपचारिकमन्यत्र भास्यत्वाद्ध भास्वदादिवत् ।। ज्योतिर्ज्ञोद्धाण् में कहा गया है कि यथार्थ ज्योति अर्थात् स्वाभाविक प्रकाश तो केवल आत्मा में हो है। आत्मा के अतिरिक्त और कोई भी पदार्थ संसार में स्वयं प्रकाशमान नहीं है। श्रामिन, सूर्य, चन्द्र श्रादि में जो तेज दिखाई देता है वह स्वाभा-विक नहीं किन्तु उसी परम प्रकाशमान परमात्मा के सम्पर्क से

''यस्तवेष हृदि स्थित:'' इति स्वानुभवमत्ययत्वं दर्शयति । ''जो ईश्वर तुम्हारे हृदयं में वैठा हुत्रा है'' इस वचन से भगवान् मनु यह दिखलाते हैं कि इस विषय में गुरु, वेदान्त आदि के वाक्यों पर विश्वास करने की आवश्यकता ही नहीं, इसका अनु-भव तो स्वयं किया जा सकता है।

"हृदि स्थितः" इति सर्वेषां भूतानां हृदेशे सदा सिक्वहितः ।
हृदय में स्थितका अर्थ यह है कि वह अन्तर्यामी भगवान् प्राणिमात्र के हृदय में सर्वदा वर्तमान रहता है। ऐसा कोई भी प्राणी
नहीं जिसके हृदय में ईश्वर न बैठा हो। इसमें श्रुति और स्पृति
दोनों प्रमाण हैं—

''श्रन्तः प्रविष्टः शास्ता जनानाम्" इति अ्रुते: । [तै॰ श्रा॰ ३. ११, १-२] श्रुति का वचन है कि ईश्वर सत्र जीवों के हृदय में बैठा हुआ शासन करता है।

"शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः" इति स्मृते: ।

स्मृति का बचन है कि अगवान् विष्णु अर्थात् ईश्वर जो कि सम्पूर्ण जगत् के हृदय में विराजमान हैं संसार भर के निया-मक हैं।

ते = तव यो हृदि स्थितस्तेन परमात्मना अविवादः = ऐकान्य्यं यदास्ति तदा गङ्गां क्रुरुत्तेत्रं च मा गाः।

संसार भर के नियामक स्वयं प्रकाशमान और तुम्हारे हृद्य में वैठे हुए ईश्वर के साथ यदि तुम्हारा ऐकात्म्य है तो तुन्हें गंगा और कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं।

गङ्गायां मरणां चैव दढा भक्तिश्च केशवे । ब्रह्मविद्याप्रकोधश्च नाल्पस्य तपसः फलम् ॥

परमपावनी गंगाजी के तट पर शरीर का छूटना, भगवान् विष्णु में अचल भक्ति का होना और ब्रह्मविद्या का जान लेना यह साधारण तप का फल नहीं, बहुत कठिन तप करने पर इनकी प्राप्ति होती है।

्इति समप्रधानभावेन श्रीव्यासेनोक्तम् ।

इस प्रकार भगवान् व्यास ने गंगा के तट पर शरीर परि-त्याग, विष्णु में अटल भक्ति एवं ब्रह्मविद्या ज्ञान को समान महत्व दिया है और संसार के बन्धनों से मुक्त करनेवाले सब सुकर्मों में इन्हें प्रधान स्थान दिया है। ख्रौर भी कहा गया है कि—

> मर्गो स्मर्गं विष्णोः कथ्यतेऽत्यन्तदुर्लभम् । तदन्वेनैव कालेन गङ्गां संसेव्य लभ्यते ॥

मरने के समय विष्णु का स्मरण, जिससे कि मनुष्य भव-वाधा से छूट जाता है, परम दुर्लभ वताया गया है। परन्तु थोड़े काल तक भी गंगा का सेवन कर लेने से मरण काल में भगवान् का स्मरण हो आता है और उसके द्वारा मोच की प्राप्ति हो जाती है।

यस्य तत्वज्ञानं नास्ति तस्य गङ्गायां कुरुत्तेत्रे वा याव-देहावसानं तावत् स्थितौ सत्यां तत्वज्ञानावाप्तौ मोत्तो भवतीति भावः।

तात्पर्य यह है कि जिसे तत्वज्ञान की प्राप्ति हो चुकी उसे तो गंगा, कुरु चेत्र आदि के सेवन की आवश्यकता नहीं परन्तु जिसे तत्वज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई उसे मरण पर्यन्त गंगा के तट पर या कुरु चेत्र में निवास करने से अन्त में तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और उसका मोच हो जाता है। किं नाम तत् कुरुत्तेत्रं यत्र देहावसाने सर्वस्य जन्तोः मोत्तः श्र्यते ?

कुरुचेत्र का महत्व जानकर प्रश्न होता है कि वह कुरुचेत्र कौन सा ऐसा उत्तम स्थान है जिसमें शरीर परित्याग करने के अनन्तर जीव मात्र को सुक्ति अनायास प्राप्त हो जाती है। इसी प्रश्न का समाधान बृहस्पति और याज्ञवल्क्य के संवाद से किया जाता है।

दृहस्पतिरुवाच याज्ञवन्त्रयं यद्तु कुरुत्तेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् । अविग्रुक्तं वै कुरुत्तेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् । तस्माद्द्र यत्रकचन गच्छति तदेव मन्येत तद्विग्रुक्तमेव । इदं वै कुरुत्तेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् । अत्र हि जन्तोः माणेषुत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृतीभूत्वा मोज्ञीभवति तस्मादविग्रुक्तमेव निषेवेत अविग्रुक्तं न विग्रुक्तेदेवमेवत्याञ्चवन्त्रय ॥ १ ॥

[जाबालोपनिषत् १]

बृहस्पतिर्याज्ञवल्क्यं पप्रच्छ वद नः कुरुत्तेत्रम् देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम् । तस्माद्व यत्रकचन गच्छतीति । वृहस्पति ने महर्षि याज्ञवल्क्य से पूछा कि मुक्ते कुछचेत्र के विषय में बताओ जो कि सब देवों के पूजन का स्थान है और सब प्राणियों के लिए ब्रह्मलोक के समान है और जहाँ से मोच के लिए दूसरी जगह जाना उचित नहीं है।

विश्वेश्वरेण कदाचिद्पि ग्रुक्तं न भवतीत्यविश्वक्तम् । सर्वगतत्वेऽपि विशेषाभिन्यक्तिहेतोः । वै एवार्थः ।

विश्वेश्वर इस च्रेत्र को त्याग कर कभी कहीं नहीं जाते इस लिए इसका नाम अविमुक्त है। यद्यपि सम्पूर्ण संसार में विश्वे-श्वर ज्याप्त हैं तथापि इस पुरायच्रेत्र में वे विशेष रूप से निवास करते हैं और उनकी सत्ता इस च्रेत्र में प्रकट रूप से जान पड़ती है। इस श्रुति में "वै" शब्द का प्रयोग करके बता दिया गया है कि यहां तो वे अवश्य ही प्रत्यच्च रूप से वर्तमान हैं।

#### कुरुत्तेत्रम् = कुरुत्तेत्रशब्दितम् ।

इस पुर्यतीर्थं का नाम जिसमें कि भगवान् विश्वेश्वर का सदा निवास रहता है कुम्हेत्र है।

देवानां देवयजनम् = सर्वे देवा इज्यन्त इति । सर्वे देवा यत्र विश्वेश्वरं यजन्ति = पूजयन्ति वेति देवयजनम् ।

'देवयजनम्' इस शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं — एक तो यह कि जहाँ सब देवताओं की पूजा होती हों। इसका कारण यह है कि इस पावन अविमुक्त चेत्र में सभी देवियां और सभी देवता अपने कुछ घंशों से निवास करते हैं। अतः सभी देवों की इस तीर्थ में पूजा होती है। दूसरा अर्थ यह है कि इस तीर्थ में सभी देवता निवास करके श्रीविश्वेश्वर भगवान की पूजा और आराधना करते हैं।

सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसद्नम् भवन्तीति भूतानि (भवन्ति = उत्पद्यन्ते)। उत्पत्तिमन्ति कानि तानि १ जरायुजाग्डजस्वेद-जोद्रिज्जानि । तेषां सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसद्नम् = ब्रह्मलोकः।

समस्त भूतमात्र के लिए यह अविमुक्त चेत्र ब्रह्मलोक के समान है। संसार में जितने उत्पन्न होनेवाले स्थावर—जंगम पदार्थ हैं वे सब भूत कहलाते हैं। ये उत्पन्न होनेवाले पदार्थ चार प्रकार के होते हैं—जरायुज, अराहज, स्वेदज और उद्भिष्ज ।

मनुष्य, पशु आदि जीव जरायुज कहलाते हैं क्योंकि गर्भावस्था में इन जीवों का पाञ्चभौतिक शरीर एक चमड़े के थैले में, जिसे कि जरायु कहते हैं, लिपटा रहता है। पत्ती, सर्प आदि जीव अग्रहज होते हैं क्योंकि उनकी उत्पत्ति अग्रहों से होती है। स्वेदज वे होते हैं जो कि पसीने से उत्पन्न होते हैं जैसे खटमल, जुआँ, लीख आदि छोटे छोटे कीड़े। उद्गिज वे कहे जाते हैं जो कि भूमि को भेद कर उत्पन्न होते हैं जैसे वृत्त, पौधे, घास आदि। इन चारों प्रकार के भूतों के लिए यह पवित्र अविमुक्त चेत्र साचात् ब्रह्मलोक है।

तस्मात् = अविधुक्ताद् यत्रकचन गच्छति = यत्र कापि न गच्छेत् मोत्तार्थम् त्रेत्रान्तरम् । ["व्यत्ययो बहुल्यम्" इति लकारव्यत्ययः।] अविधुक्तं परित्यज्य त्रेत्रान्तरे मोत्तो न भवतीति भावः।

ऐसे उत्तम अविमुक्त चेत्र से मोच की प्राप्ति के लिए किसी भी दूसरे चेत्र में नहीं जाना चाहिए। (श्रुति में दिए गए 'गच्छिति' शब्द का अर्थ वर्तमान काल में होने के कारण यद्यपि "जाता है" यह होना चाहिए परन्तु वैदिक मन्त्रों में यह नियम है कि कहीं कहीं दूसरे काल में दूसरे काल का प्रयोग हो जाता है इस लिए यहां वर्तमान काल का अर्थ न करके विधि का अर्थ 'जावे' या 'जाना चाहिए' यह किया गया।

इस आधे मंत्र का संत्तेप में अर्थ यही है कि इस परम पावन

साज्ञात् मोज्ञो न चैतासु पुरीषु वियभाषिणि।

(का० खं० ८-३)

अगस्त्यजी कहते हैं कि हे छोपामुद्रे ! अयोध्या मथुरा हरिद्वार आदि सात मुक्ति पुरियां हैं पर यहां मरने से साक्षाद मोक्ष नहीं होता । दूसरा जन्म छेकर काशी में मृत्यु मिछती है और तब मोक्ष होता । अविमुक्त चेत्र को त्यागकर मोच के लिए कही नहीं जाना चाहिए क्योंकि दूसरे चेत्र में मोच होता ही नहीं।

तिद्दं मन्ये देवानां देवसदनम् सर्वेषां भूतानां ब्रह्म-सदनम्। तत् = तस्माद्देवानां देवयजनमिदमविधुक्तं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनं = ब्रह्मलोकं मन्ये।

इस कारण विद्वान् लोग इस अविमुक्त चेत्र को देवों का पूजास्थान एवं स्थावर-जंगम भूतों का ब्रह्मलोक सममते हैं।

अत्र हि जन्तोः पाणैहत्क्रममाणस्य रुद्रस्तारकं ब्रह्म
व्याचष्टे । अत्र = अविद्युक्तं, हि = प्रसिद्धौ, जन्तोः =
चतुर्विषस्य जीवजातस्य, पाणैहत्क्रममाणस्य = पाणैहत्कानितं कुर्वतः ('प्राणेषुत्क्रममाणेषु' इति केचित् पटन्ति )

इस अविग्रुक चेत्र में शरीर परित्याग कर प्राणों के द्वारा अपर की ओर जाते हुए चारों प्रकार के जीवों को भगवान कर तारक मंत्र का उपदेश देते हैं। कुछ लोग "प्राणेषु उत्क्रममाणेषु" ऐसा पाठ-भेद बताते हैं उनके मत के अनुसार यह अर्थ होगा कि 'प्राण छूटने के समय'परन्तु इन दोनों पाठों में कुछ विशेष भेद नहीं।

रुंद्र शब्द की कई प्रकार से व्याख्या की गई है:-

(१) रुद्रः — तापत्रयात्मकं संसारदुःखं = रुत्, दुःखद्देतुर्वा = रुत् । रुदं द्रावयतीति = रुद्रः ।

संसार में तीन प्रकार के दु:ख होते हैं—आध्यात्मिक १ आधि-मौतिकर और आधिदैविकर । इन्हीं सांसारिक ऋदु:खों का नाम 'कत्' है। छुछ लोगों का कथन है कि कत् का अर्थ दु:ख नहीं किन्तु दु:ख का हेतु है। इसी कत् को जो दूर करते हों उन्हें 'कद्र' कहते हैं। इस ज्याख्या में स्मृति के दो बचन प्रमाण हैं:—

रुद्ध दुःखं दुःखहेतुर्वा, द्रावयत्येष नः मभुः । रुद्र इत्युच्यते सद्धिः शिवः परमकारणम् ॥ दुःख अथवा दुःख के कारण को रुत् कहते हैं । हम लोगों

<sup>#</sup> दु:ख तीन प्रकार के होते हैं- १ आध्यात्मिक, २ आधिमौतिक और ३ आधिदैविक ।

१ आध्यात्मिक दुःख के दो मेद हैं—(क) शारीरिक और (ख) मानसिक। बात, पित्त एवं कफ में विपमता होने के कारण व्वर, अतीसार आदि का नाम शारीरिक दुःख है। काम, क्रोध, छोम, मोह, भय, ईर्प्या, विपाद आदि के कारण मानसिक दुःख होता है।

२ मनुष्य, पञ्च, पक्षी, सर्प आदि जंगम जीवों से तथा विप, वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओं से जो दु:ख होता है उसे आधिभौतिक दुःख कहते हैं।

<sup>(</sup>३) यक्ष, राक्षस, भूत, भेत आदि के आक्रमण से तथा सूर्यं, चन्द्र, आदि प्रहों के आवेश से जो दुःख होता है उसे आधिदैविक दुःख कहते हैं।

के उस उत् को ये भगवान् शिव दूर करते हैं। इसिलए सज्जन विद्वान् लोग आदि कारण भगवान् शिव को उद्र कहते हैं। और भी—

अशुभं द्रावयन् रुद्रो यज्जहार पुनर्भवम् । ततः स्मृताभिधौ रुद्रशब्देनात्राभिधीयते ॥

जीवनकाल में प्राणी के सब अशुभों को दूर करते हैं और शरीर परित्याग करने पर मोच देते हैं इसी लिए भगवान शिव का नाम कद्र है।

- (२) रुत्या = वेदरूपया धर्मादीन बोधयित वा रुद्र: । वेद की ध्वनि द्वारा जो धर्मादिकों का बोध करावें वे ही रुद्र हैं।
- (३) रुत्या = प्रणवरूपया स्वात्मानं प्रापयतीति वा रुद्रः।

प्रण्य अर्थात् ओंकार के गान के द्वारा जो अपने समीप तक जीव को पहुँचा दें वे ही रुद्र हैं।

(४) रोरूयमाणो द्रवति = प्रविशति मर्त्यानिति वा रुद्र:। (ऋ० वे० ३।८।१०।३)

जो घोर शब्द करते हुए मनुष्यों में प्रवेश करते हैं उन्हीं का नाम रुद्र है। (५) रोधिका वंधिका च शक्तिः = रुत्। तस्याः द्रावयिता भक्तेभ्य इति वा विग्रहः।

रोधिका और बंधिका ये दो प्रकार की शक्तियां होती हैं।
रोधिका मोच के मार्ग में आवरण (परदा) डाल देती है और इस
आवरण के कारण मोच का मार्ग ही नहीं दिखाई देता। दूसरी
विश्विका मोच में विक्षेप डाल देती है और इस विच्चेप के कारण
मोच मिलना कठिन हो जाता है। मोच में बाधा डालने वाली
इन दोनों प्रकार की शक्तियों को भक्तों से दूर कर देनेवाले को
कृद्र कहते हैं।

(६) रुत् शब्दं वेदात्मानं कल्पादौ ब्रह्मणे द्दातीति वा रुद्रः।

सृष्टि के आदि में ब्रह्मा को वेदरूपी शब्द देनेवाले को कद्र कहते हैं। इसमें श्रुति प्रमाण है:—

> \*'यो वै वेदांश्व प्रहिणाति तस्मैं इति श्रुतेः। ( स्वेता० ६-१८)

जो भगवान् परमात्मा ब्रह्माजी को वेद देते हैं। भगवान् रुद्र

क्ष यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वं यो वे वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै। तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं ग्रमुक्षुवे शरणमहं प्रपद्ये॥

श्वेताश्वतरोपनिषद् १-१८

ब्रह्मा की सृष्टि कर उन्हें वेद देते हैं।

एवमादिभिः प्रकारैः वहुधा रुद्रशब्दो निरूप्यते ।

ऊपर कहे गए भिन्न भिन्न प्रकारों से कद्र शब्द की व्याख्या कई प्रकार की जाती है।

तारकम् तारकः = प्रणवः । तारयतीति तारः (स्वा-र्थे कः प्रत्ययः ) संसारसागरादुत्तारकं = तारकं च तद्भ ब्रह्म इति तारकं ब्रह्म उच्यते ।

त्योंकार तारक है क्योंकि जो इबते हुए का उद्धार करके उसे तार दे उसी को तारक कहते हैं। (तारक शब्द में 'तार' शब्द से स्वार्थ में क प्रत्यय हुआ है अर्थात् जो अर्थ तार शब्द का है वही अर्थ तारक शब्द का है)। अपार संसार सागर से तार देने वाले तारक ब्रह्म का उपदेश भगवान् कद्र करते हैं। प्रण्व अर्थात् ओंकार को ही विद्वान् लोग तारक ब्रह्म कहते हैं, इसमें अनेक वेद-वाक्य प्रमाण हैं।

''त्रोमितीदं ब्रह्म" इति श्रुते: । (तै॰ उ॰ ११।८) ओंकार ही ब्रह्म है अर्थात्ओंकार और ब्रह्म में कोई भेद नहीं। ''श्रोमित्येतदत्तरमिदं सर्वम्" इति श्रुते: । अ (माण्डक्योपनिषद् १)

<sup>#</sup> ओमित्येतदश्चरिमदं सर्वं तस्पोपन्याख्यानमूतं भवद्भविष्यदिति सर्व-मोक्कार एव । यच्चान्यत् त्रिकालातीतं तद्रप्योंद्भार एव ॥(माण्ड्कोपनिषद् १)

ओम् यही अत्तर सब कुछ है अर्थात् प्रणव ही के अन्तर्गत सब कुछ है। यही सर्वव्यापक ब्रह्म है।

> \*"श्रोमित्येकात्तरं ब्रह्म" इति भगवान् व्याचध्टे । (भ० गीता ८।१३)

भगवान् ने गीता में भी कहा है कि ॐ यह एक अत्तर साचात् प्रह्म है।

चपदिशति—येनासौ अमृतीभूत्वा मोत्तीभवति । येनोपदिष्टेन ज्ञानेनासौ जन्तुरमृतीभूत्वा ( इत्यत्र अभूतत-द्धावे च्विः न भवति, स्वतः सिद्धत्वात् ) अमृतोऽयमविद्यान्त-हितो मर्त्यभावमापन्नो निवृत्ताज्ञानतत्कार्ये मोत्तीभवति ।

भगवान् राङ्कर तारक मन्त्र का उपदेश देते हैं। इस उपदेश से जन्तु को परम ज्ञान प्राप्त होता है और वह अपने यथार्थ रूप को जान कर मुक्त हो जाता है। ( श्रमृतीमूत्वाइस शब्द में अमूत तद्भाव श्रर्थ में चित्र प्रत्यय नहीं है क्योंकि जीवात्मा तो पहिले से ही मुक्त रहता है; पहिले बद्ध हो पीछे ज्ञान से मुक्त हो जाय यह

ॐ फित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् । यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ गीता ८।१३॥ ॐ यह एकाक्षर मंत्र साक्षात् ब्रह्म है इस मंत्र को जपता हुआ और मेरा ध्यान करता हुआ जो मनुष्य देह का परित्याग करता है वह परम गति को प्राप्त होता है ।

सम्भव नहीं। जो यथार्थ में मुक्त है वहां मुक्त हो सकता है और जो यथार्थ में वद्ध है वह वद्ध ही रहेगा; उसका मुक्त होना अस-स्भव है) यह जीव खमाव ही से अमृत एवं मुक्त है केवल अविद्या-रूपी अन्धकार में पड़कर अपने को जीवन-मरण से युक्त समम्मने लगता है। जब अज्ञान और उस अज्ञान का कार्य निष्टत हो जाता है तब वह अपनी यथार्थ मुक्तावस्था को प्राप्त हो जाता है। मुक्त को ही मोच मिलता है इस विषय में अनेक श्रुतियां प्रमाण है:—

१ "ग्रुक्त एव ग्रुक्तो भवति" जो स्वभाव ही से ग्रुक्त है वही ग्रुक्त हो सकता है। २ "ब्रह्मैंव सन् ब्रह्माप्येति"

(बृह० उ० शशह)

त्रहा होने पर ही ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है। ३ "विम्रुक्तश्च विम्रुच्यते" जो मुक्त होता है वही मोच पाता है।

तस्मात् = ततो हेतोरविद्युक्तमेव निषेवेत । श्रविद्युक्तं न विद्युञ्चेत् = न त्यजेदामरणान्तिकम् । एवमेवैतद्भु याज्ञव-च्वयो वृहस्पतिना पृष्टः सन्नेवमेवैतद्वगन्तव्यमित्युवाच याज्ञवच्चयः ।

इस लिए अविमुक्त चेत्र वाराण्सी का ही सेवन करना

चाहिए । इस पवित्र पुरी काशो को मरण पर्यन्त न छोड़े । देवगुरु वृहस्पति के पूछने पर याज्ञवल्क्य ने अविमुक्त चेत्र के इस उत्तम रहस्य को बताया ।

प्राणोत्क्रमणं न स्थावराविषयमिति चेत् न इत्याहः-

कुछ लोगों का मत है कि जरायुज, अग्डज, स्वेदज इन तीन प्रकार के भूतों के प्राणों का आना जाना तो ठीक है पर युज्ञ, लता आदि स्थावर भूतों के प्राणों का उत्क्रमण सम्भव नहीं। इस मत के खग्डन करने के लिए श्रुतियों का प्रमाण देते हैं—

१ ''त्रोषिवनस्पतयो यच्च किञ्च पाणधृत्'' इति श्रुतेः—

श्रुति कहती है कि जड़ी, बूटी, वृत्त आदि जितने स्थावर हैं के सब प्राण्धारी भूत हैं।

यत् किञ्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतित्र च यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् इति श्रुते: श्रु ।
[ पे॰ उपनिषद् ५ खएड ३ मन्त्र ]

# बीजानीतराणि चेतराणि चाण्डजानि च जारुजानि च स्वेदजानि चोझि-ज्जानि चारवा गावः पुरुषा हस्तिनो यत्किन्चेदं प्राणि जङ्गमं च पतित्र च यच्च स्थावरं सर्वं तत् प्रज्ञानेत्रं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् । (ऐत० उप० ५।३) संसार में जितने प्राणी हैं चाहे वे चलने फिरने वाले हों, चाहे आकाश में उड़नेवाले हों और चाहे स्थावर हों सभी उस परमज्ञानस्वरूप ब्रह्म की शक्ति के द्वारा संचालित हैं और उसी ब्रह्म में प्रतिष्ठित हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त संसार में कोई भी वस्तु नहीं।

पाणोत्क्रमणं जङ्गमेष्याभिन्यक्तं, स्थावरेष्यनभिन्यक्त-मेतावानेव विशेषः।

प्राणों का पाश्वमौतिक शरीर से निकल कर उड़ जाना जड़म भूतों में तो साफ साफ प्रतीत होता है परन्तु स्थावर भूतों में प्रकट रूप से नहीं जान पड़ता, यही इन दोनों प्रकारों के भूतों में भेद है। कीट, पतङ्ग, पग्रु, पन्नी, मनुष्य आदि चलने फिरने वाले भूतों के शरीर से जब प्राण्य निकलने लगते हैं उस समय यद्यपि प्राण्य वायु निकलती हुई दिखाई नहीं देती पर यह पता अवस्य लग जाता है कि अब प्राण्य निकल रहे हैं। स्थावरों के प्राणों के निकलने के समय इस वात की प्रतीति नहीं होती।

"भूतानां पाणिनः श्रेष्ठाः" 🕸

<sup>\*</sup> भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनां बुद्धिजीविनः ।

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठाः नरेषु बाह्यणाः स्पृताः ॥ (मजु०१-९६)

ससार में जितने भूत हैं उनमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं: जितने प्राणधारी

प्राणाभिन्यक्त्यभिमायं प्राणित्वप्रतिपादनपरस् इति मानवं वाक्यमपि ।

ऊपर वताए गए चारों प्रकारों के भूतों में प्राणी श्रेष्ठ होते हैं यह मनु भगवान का वचन है। इस वचन में प्राणी शब्द से देवल जंगम जीव कृमि, कीट, पतङ्ग भादि लिए गए हैं। इससे यह नहीं समम्मना चाहिए कि स्थावर भूतों के लिए प्राणी शब्द का प्रयोग नहीं होता। यहां प्राणी शब्द का प्रयोग ऐसे जीवों के अर्थ में हुआ है जिनमें प्राणों का होना प्रकट रूप से माल्स पड़ता है अर्थात् जो जीव चलते फिरते दिखाई देते हैं। स्थावर और जंगम ये सब प्राणी अर्थात् सजीव हैं इस बात की पृष्टि के लिए कुछ कारण नीचे दिए जाते हैं:—

## १ पड्भावविकारत्वाविशेषात् ।

संसार में जितने भाव पदार्थ हैं उन सत्रों में छ्र किकार होते हैं। पहिले तो उस पदार्थ की उत्पत्ति होती है, तब उसकी

हैं उनमें जो बुद्धि के सहारे जीवन निर्वाह करनेवाले हैं वे श्रेष्ठ हैं; बुद्धि-जीवियों में मनुष्य सब से उत्तम माने गए हैं और मनुष्यों में भी ब्राह्मण सब से उत्तम हैं।

<sup>\*</sup> १ जायते, २ अस्ति, ३ वद्धते, ४ विपरिणमते, ५ अपज्ञीयते, ६ नश्यति ।

सत्ता संसार में होती है, फिर उसके अवयवों की बृद्धि होती है। तद्यश्चात् वह वदनन्तर उसमें परिणाम होना अरम्भ होता है। तद्यश्चात् वह क्रमशः चीण होने लगता है और अन्त में उसका नाश हो जाता है अर्थात् फिर इस संसार में उसी रूप में दिखाई नहीं देता। ये छुओ विकार जिस प्रकार मनुष्य, पशु, पची आदि जंगमों में होते हैं उसी प्रकार बच्च लता आदि स्थावर पदार्थों में भी होते हैं। इसलिए इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्थावर और जंगम सभी सजीव हैं।

## २ माणित्वाविशेषात्;

प्राणित्वं धर्म स्थावर और जङ्गम दोनों में है। जिस प्रकार कीट, पतङ्ग आदि जंगमों में प्राण् हैं उसी प्रकार वृज्ञादि स्थावरों में भी हैं। जिस प्रकार कीट, पतंग आदि उत्पन्न होकर बढ़ते और तब क्रमशः जीण होते हुए मर जाते हैं उसी तरह वृज्ञादिकों की उत्पत्ति वृद्धि और नाश का भी क्रम है। अतः सभी स्थावर और जंगम शाण्वाले माने गए हैं।

# ३ स्थूलकारणोपाधिमत्वाविशेषात्;

सभी स्थावर प्रवं जंगम व्यक्तियों का शरीर स्थूल कारण अर्थात् पश्चभूतों से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, तेज और आकाश इन पांच भूतों से मनुष्यों के भी शरीर बने हैं और इन्हीं पाँचों भूतों से वृत्तादि स्थावर वस्तुत्रों के शरीर वने हैं। इस लिए स्थावर और जगम दोनों में प्राण हैं।

#### ४ जन्तुशब्दत्वाविशेषात् ;

स्थावर और जंगम दोनों ही जन्तु शब्द से बोधित होते हैं अर्थात् जन्तु कहने से दोनों का ही बोध होता है। इस कारण दोनों ही जीवधारी हैं।

#### ५ संसारचक्रे भ्राम्यमाणत्वाविशेषात्।

इस संसार चक्र में स्थावर और जंगम सभी चक्कर लगाते हैं। कभी ऊंची योनि में जन्म लेते हैं और कभी नीची योनि में जा पड़ते हैं। यह भिन्न भिन्न योनियों में जाना स्थावर-जंगम सभी के लिए अनिवार्य है। इस अपार संसार में सभी को ऊँची-नीची योनियों में जन्म लेना पड़ता है इसमें स्पृति प्रमाण है:—

# स्थाल्यां विषच्यमानायां यवादीनां यथैव हि । स्रुराणां नारकाणां च तथोर्घ्वाघः प्रवर्तनम् ॥

जिस प्रकार बदलोही में यव, चावल आदि अन्न चुरते समय ऊपर-नीचे आया जाया करते हैं उसी प्रकार सभी जीवों का, चाहे वे स्वर्गलोक में रहनेवाले हों चाहे नरकलोक में रहनेवाले हों, स्वर्ग और नरक में आना-जाना लगा रहता है। अत्राविधुक्ते स्थावरजङ्गमाश्र सर्वे पाणिनो मोत्ते ऽधि-क्रियन्ते, संकोचे कारणाभावात् ।

इस अविमुक्त क्षेत्र काशी पुरी में स्थावर और जंगम सभी प्राणी मोच के अधिकारी होते हैं। प्राणिमात्र को यहां मोच पाने का अधिकार है जंगमों को ही मुक्ति मिलती हो स्थावरों को नहीं इस प्रकार के संकोच करने का कोई कारण नहीं जान पड़ता और न इसमें काई प्रमाण ही मिलता है। इस लिए यह वचन बहुत ही ठीक है:—

श्रभ्यस्य ब्रह्मसद्नं श्रुत्या तात्पयंयुक्तया ।
सर्वस्य वोध्यते जन्तोर्मुक्तिरेकेन जन्मना ॥
ते ब्रह्मलोकवाक्येन ब्रह्मलोकगता जनाः ।
यथा सर्वे विग्रुच्यन्ते तथैवात्रापि जन्तवः ॥
तत्र ब्रह्मोपदेष्टा स्यादत्र साचान्महेश्वरः ।
तस्यापि परमाचार्यो "यो ब्रह्माणम्" इति श्रुतेः ॥
जब जीव अपने पुण्यों के प्रताप से ब्रह्मलोक में पहुँच जाता है
उस समय ज्ञान से युक्त वेद के वचनों से जन्तुमात्र को एक ही
जन्म में परब्रह्म का बोध करा दिया जाता है और तब उसे मोच

त्रहालोक में पहुँचकर वे जीव ब्रह्मलोक के उपदेश सुनकर

जिस प्रकार मुक्त हो जाते हैं इसी प्रकार काशीपुरी में भी मुक्त होते हैं।

वहाँ पर ब्रह्मा जी उपदेश देते हैं और यहाँ पर तो साम्नात् महेश्वर उपदेश देते हैं जो कि ब्रह्मा जी के भी आचार्य हैं जैसा कि 'श्वो वै वेदांश्व प्रहिणोति तस्में" इस श्वेताश्वतर उपनिषद् के (६-८) मंत्र में कहा गया है।

अथ हैनपत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं य एषोऽनन्तोऽव्यक्तः आत्मा तं कथमहं विजानीयामिति ? स होवाच याज्ञवन्कयः सोऽविग्रुक्त उपास्यो य एघोऽनन्तोऽज्यक्त आत्मा सोऽविग्रुक्ते मृतिष्ठित इति । सोऽविद्युक्तः कस्मिन् मितिष्ठित इति १ वर-णायां नाश्यां च मध्ये प्रतिष्ठित इति। का वै वरणा का च नाशीति ? सर्वान् इन्द्रियकुतान् दोषान् वारयतीति तेन वरणा भवतीति । सर्वान् इन्द्रियकृतान् पापान् नाशयतीति तेन नाशी भवतीति। कतमं चास्य स्थानं भवतीति ? भूवो र्प्राणस्य च या सन्धिः स एष चौर्लोर्कस्य परस्य च सन्धि-र्भवति । एतद्वै सन्धं सन्ध्यां ब्रह्मविद् उपासते इति । सोऽ विम्रुक्त उपास्यः इति सोऽविम्रुक्तं ज्ञानमाचष्टे । यो वैतदेवं बेदेति।

(अत्र जात्रालोपनिषद् के दूसरे मन्त्र की न्याख्या अन्यकार करते हैं)

अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ य एषोऽनन्तोऽन्यक्त आत्मा कथम्हमिमं विजानीयामिति ?

महर्षि अत्रि ने परम जानी याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि है महा-राज! इस अनन्त और अञ्चलक आत्मा को मैं कैसे जान सकता हूँ ? कहने का तात्पर्य यह कि इस सर्वन्यापी आत्मा का न तो आदि है और न अन्त और न यह प्रत्यच्च रूप से दिखाई ही देता है। ऐसी अवस्था में यह आत्मा कैसे जाना जा सकता है ? इस प्रश्न पर याज्ञवल्क्य महर्षि उत्तर देते हैं—

"सोऽविग्रुक्ते उपास्यः" इत्युवाच याज्ञवल्वयः । उस आत्मा की उपासना अविग्रुक्त में करनी चाहिए। "सोऽविग्रुक्तः कस्मिन् प्रतिष्ठितः" इति श्रात्रः एप्रच्छ। सहर्षि अत्रि ने पूछा कि आप जिस अविग्रुक्त के विषय में कहते हैं वह कहाँ है ?

"वरणायामस्यां च मध्ये प्रतिष्ठितः" इत्युवाच याज्ञवन्त्रयः। (वरणायाम्, अस्याम् इत्यत्र विभक्तिन्यत्ययेन षष्ठी ज्ञातन्या)

परम विद्वान् याज्ञवल्क्य ने कहा कि अविमुक्त चेत्र असी ३ और वरणा के बीच में है। ('वरणायाम्' श्रीर 'अस्याम्' इन दोनों शब्दों में षष्ठी के अर्थ में सप्तमी का प्रयोग हुआ है )

"का च वरणा भवति का च असी" इति अतिः पमच्छ ।

ऋषिवर्य अत्रि ने प्रश्न किया कि हे तपोनिधे ! आप किसे बरणा कहते हैं और किसे असी ?

सर्वानिन्द्रियकृतान् दोषान् वारयतीति 'वरणा' भव-ति, सर्वानिन्द्रियकृतान् पापान् अस्यति तेन 'असी' इत्यु-वाच याज्ञवल्क्यः।

याज्ञवल्क्य ने अन्नि मुनि के पूछने पर कहा कि पांच कर्मेनिद्रय(१) पाँच ज्ञानेन्द्रिय(२) और मन के द्वारा किए जानेवाले
सभी दोषों को जो रोक दे अर्थात् इन इन्द्रियों को वे काम न
करने दे उसका नाम 'वरणा' है। इन्द्रियों के द्वारा किए गए पापों
को जो फेंक दे अर्थात् जीव को उन पापों से मुक्त कर दे उसी
का नाम 'असी' है। वरणा तो जीव को नवीन पाप करने से
रोकती है और असी उसके पूर्वक्रत पापों को दूर कर देती है।

(सर्वान्, इन्द्रियकृतान् इत्युभयत्र सर्वाणि इन्द्रियकृतानि

१ ज्ञानेन्द्रियः-चाणी, हाथ, पैर, पायु और उपस्थ ।

२, कर्मेन्द्रियः—खचा, नाक, क्रान, आँख और जीभ ।

पापानि इति खिङ्गच्यत्ययो बोध्यः ।) वारयति = निवारय-तीति वरणा । अस्यति = निरस्यतीति असिः । सर्वानि-न्द्रियक्कतान् पापानाश्यतीति नाशीति केचित् पठन्ति । स्पष्टमन्यत् ।

(सर्वान् और इन्द्रियकृतान् ये दोनों शब्द पाप के विशेषणा हैं और पाप शब्द नपुंसक लिंग का है इस लिए दोनों को पुंलिक्क से बदल कर नपुंसक लिंग में कर लेना चाहिए।)

कुछ विद्वान् असि शब्द की जगह नाशी शब्द मानते हैं उनके अनुसार यह अर्थ होगा कि जो इन्द्रियों द्वारा किए गए सब पापों को नाश करे।

"कतमच्चास्याः स्थानं भवति" इति अत्रिः पप्रच्छ । महर्षि अत्रि ने प्रश्न किया कि इस पूर्वोक्त वाराणसी का स्थान कहाँ है ?

"भुवोर्घाणस्य यः सन्धिः" इत्युवाच याज्ञवन्त्यः । अत्र प्राणशब्देन प्राणवायुमचारकं प्राणमृत्यमुच्यते ।

ज्ञाननिधि याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि दोतों भौंहें और प्राण का जो मिलने का स्थान है उसी का नाम वाराणसी है। यहाँ प्राण का अर्थ है प्राणमूल जहाँ से प्राणवायु उठती है। दोनों भौहें और नासिका का सबसे ऊपरी हिस्सा ये तीनों जहाँ आकर मिलते हैं उसी स्थान का नाम वाराणसी है। इसमें आत्मारूपी प्राण को रखने से परम पद प्राप्त होता है इसके अन्य प्रमाण दिए जाते हैं।

> वाराणसी भुवोर्षध्येमविष्ठक्तं तयो भ्रुवः । अध्यात्मेवातिदिष्टं तद्व भुवोर्घाणस्य चान्तरम् ॥

दोनों भोंहें श्रीर नासिका के अर्ध्वभाग के मिलने की जगह का नाम वाराणसी या श्रविमुक्त है यह आध्यात्मिक काशी है। इस आध्यात्मिक काशी में निवास करने से जीव को मुक्ति मिल जाती है अर्थात् आध्यात्मिक पुरी में जो कि सब प्राणियों के शारीर ही में विद्यमान है चित्त हुढ़ करने से जीव को मुक्ति मिलती है।

"भुतोर्मध्ये पाणमात्रेश्य" इति भगवद्वाक्यमपि। दोनों भौंहों के बीच में प्राणों को चढ़ाकर ••••••••

जो मनुष्य शरीर परित्याग करते समय निश्चय मन करके दृढ़ भक्ति के साथ योगबल के द्वारा दोनों भौहीं के बीच प्राणों का प्रवेश करता है उसे दिव्य परम पुरुष अर्थात् परब्रह्म प्राप्त होता है।

<sup>#</sup> प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगवलेन चैव । भुवोमें ध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। ( स० गीता ८११० )

ें ऐसा कहकर भगवान् ने भी पूर्वोक्त कथन का प्रतिपादन किया है।

अविद्युक्ते गाणान् परित्यजवः परब्रह्ममाप्ति मति-पादयति ।

अविमुक्त चेत्र काशीपुरी में प्राण छोड़नेवाले को परब्रह्म की प्राप्ति होती है इसका प्रतिपादन आगे के श्लोकों द्वारा किया जाता है।

दिवः परस्य लोकस्य सन्धि सन्ध्येति चोच्यते । सैव सन्ध्याऽविद्यक्ताख्या तत्रेश्वरद्युगसते ॥ सगुणब्रह्मवेत्तारस्तेषां ज्ञानं स ईश्वरः । श्राचष्टे चाविद्यक्ताख्ये य एतस्यैव सेवकाः ॥

आकाश और स्वर्गलोक जहाँ आकर मिलते हैं उसी सन्धि-स्थान का नाम सन्ध्या है। उसी सन्ध्या का नाम अविमुक्त है। सगुण ब्रह्म के जाननेवाले ज्ञानी लोग वहाँ ईश्वर की उपासना करते हैं। जो इसी अविमुक्त की मनसा, वाचा, श्रीर कर्मणा उपासना करते हैं उन्हें इसी च्रेत्र में ईश्वर ज्ञान देते हैं श्रीर उनकी संसार-सागर से मुक्ति हो जाती है।

> जीवेश्वरविभागश्च प्रसङ्गात् प्रतिपाद्यते । प्रकृतस्योपयोगित्वात् शास्त्रदृष्टेन वर्त्मना ॥

प्रसङ्ग आ पड़ने के कारण और इस प्रन्थ के विषय में उप-योगी होने के कारण शास्त्रों में वताई गई रीति से जीव क्या वस्तु है, ईश्वर क्या वस्तु है और इन दोनों में क्या भेद है इन सब वातों का प्रतिपादन किया जाता है—

सृष्टेश्व प्राक् सिच्चदानन्दवोधरूपमखएडमद्वितीयं पर्रं व्रह्मैकमेव जागर्ति नान्यत् किञ्चिदस्ति । तथा च श्रूयते:--

संसार की सृष्टि होने के पहिले सत्, चित्, आनन्द और झान स्वरूप अखराड अद्वितीय एक परब्रह्म ही था और इसके अतिरिक्त स्थावर—जंगम कुछ भी नहीं था। इसमें अनेक वेद-वचल प्रमाण हैं:—

१ "आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्। नान्यत् किञ्चन मिषत्" इति। (ऐतरेयोपनिषत् १ द्य० १ खं०) स्टिष्टकाल के पूर्व केवल एक आत्मा ही था; इसके

# यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्य सन्ततो भावस्तस्मादात्मेति कीर्त्यते । आत्मा सम्पूर्ण संसार में ज्यास है, सब विषयों का ज्ञान होने के कारण सर्वज्ञ है, सब विषयों का उपमोग करता है और सदा वर्तमान रहता है अर्थात् नित्य है इसी लिए इसका नाम आत्मा है । अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता था। आत्मा से भिन्न किसी भी वस्तु का ज्यापार दिखाई नहीं देता था।

२ "सदेव सौम्येद्मग्र आसीदेकमेवाद्वितीयं ब्रह्म" इति च।

( छान्दोग्य० ६-२-१)

महर्षि आरुणि अपने पुत्र स्वेतकेतु को उपदेश देते हैं कि है
पुत्र ! यह भिन्न-भिन्न नाम और रूप धारण करनेवाला जगत्
सत् ही था अर्थात् जिस प्रकार इस समय जगत् में अनेक विकार
दिखाई देते हैं वैसे विकार सृष्टि के आदि में नहीं थे । उस समय
यह जगत् ईश्वराकार ही था । उस समय एक अद्वितीय ब्रह्म के
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था । सृष्टि होने पर भिन्न-भिन्न
नाम-रूप दिखाई देने लगे।

तन्मायया द्वैरूप्यं प्रतिपद्यते । माया च कार्यकारण-रूपेण द्विरूपा । कारणोपाध्युपहितं यच्चैतन्यं तत् सर्वज्ञं सर्वशक्ति सर्वेश्वरं जगत्स्रष्टिस्थितिप्रलयकारणं भवति । कार्योपाध्युपहितं यचैतन्यं तज्जीवसंज्ञपन्पशक्ति संसारिपरतंत्रं भवति । कार्योपाधिषु जीवशरीरेषु कारणोपाधीश्वरस्य कार्येषु कारणानुदृत्तेरिष्टानृत्वग्नुपपद्यते ।

वही सिचदानन्दस्वरूपं परमेश्वर अपनी ही माया से दो प्रकार

का हो जाता है। माया भी दो प्रकार की होती है एक तो कार्यरूप और दूसरी कारण्रूप। कारणोपाधि से युक्त अर्थात् कारण्यस्त्ररूप चैतन्य सर्वज्ञ होता है (वह त्रिकाल और त्रिलोक की बात जानता है;) सर्वशक्तिमान् होता है; सचराचर जगत् का स्वामी होता है। संसार की सृष्टि, पालन और प्रलय वहीं करता है।

कार्योपाधि से युक्त अर्थात् कार्यस्वरूप चैतन्य को जीव कहते हैं। इस जीव में बहुत ही संकुचित शक्ति है। यह वार-वार शरीर भारण करता है और वार-वार शरीर का परित्याग करता है। यह स्वाधीन नहीं है और इसे उस परमशक्तिमान् की इच्छानुसार कार्य करना पड़ता है। यह सिद्धान्त है कि कार्य में उसके कारण की अनुष्टृत्ति अवश्य रहती है अर्थात् कार्य में कारण की प्रधानता होती है। इसी सिद्धान्त के अनुसार यह सिद्ध होता है कि कार्यो-पाधिवाले जीवों के शरीरों का अधिष्ठाता कारणोपाधिवाला ईश्वर है। कहने का ताल्पर्य यह है कि सभी जीवों का अधिष्ठाता एक ईश्वर है।

जीव श्रीर ईश्वर ये दो वस्तु हैं श्रीर इन दोनों में कितना श्रम्तर है यह आगे दी गई श्रुति से अच्छी तरह जाना जा सकता है—

्द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया

समानं वृत्तं परिषस्वजाते

#### तयोरन्यः पिष्पत्तं स्वाद्व-

त्त्यनश्नन्त्रन्यो श्रभिचाकशीति ॥ (श्वेता० ४-६, मुगडकोपनिषत् ३-१)

जीव खौर ईश्वर दो पत्ती हैं। वे सदा एक साथ रहते हैं। इन दोनों की अभिन्यक्ति का कारण एक वही परम्रद्धा है। ये दोनों फन के उपभोग के लिए शारीररूपी दृत्त का आश्रय करके निवास करते हैं। इन दोनों में से पहिला अर्थात् जीव अपने शुभ और अशुभ कर्म से उत्पन्न होनेवाले सुखद एवं दु:खद अनेक प्रकार के फलों को अविवेक के वशीभूत होकर भोगता है और दूसरा अर्थात् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सर्वज्ञ ईश्वर किसी भी फल का जीव के समान उपभोग नहीं करता, वह केवल द्रष्टा और प्रेरियता है, दर्शनमात्र ही उसका उपभोग है।

पर्यायत्वमविद्याया मायायाश्च तथाऽपरे । प्रयोगेषु प्रसिद्धत्वात् मन्यन्ते लोकवेदयोः ॥

फुछ विद्वान लोग माया और अविद्या को पर्यायवाचक शब्द सममते हैं। उनका कहना है कि माया और अविद्या ये दो वस्तु नहीं किन्तु एक ही वस्तु हैं क्योंकि लोक और वेद दोनों में उनका एक ही अर्थ में प्रयोग होता है।

शक्तिद्वयमविद्यायाः कल्पयन्ति च ते ततः।

## क्षस्वाश्रयामोहिनी काचिन्मोहिनीमपरामि ॥

विद्वान् लोग अविद्या की दो शक्तियाँ मानते हैं। एक शक्ति तो अपने आश्रम को मोहित नहीं करती और दूसरी अपने आश्रम को मोहित कर लेती है। पहिले अमोहिनी शक्तिवाली अविद्या का आश्रम ईश्वर है; उस ईश्वर के ऊपर अविद्या का असर नहीं होता। दूसरी का आश्रम जीव है; इस जीव के ऊपर अविद्या का पूरा असर होता है और मायाजाल में फँस जाता है।

> तमो मोहो महामोहस्तामिस्रं हान्यसंज्ञितः। श्रविद्या पञ्चपवैंषा प्रादुर्भूता महात्मनः॥

> > (स्तसंहिता १।१०)

डस सर्वशक्तिमान् परब्रह्म से पाँच प्रकार की अविद्या प्रकट हुई-१तम, २ मोह, ३ महामोह, ४ तामिस्र और ५ अन्धतामिस्र ।

अजोऽपि सञ्चन्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् । प्रकृति स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ (गीता ४।६)

- तम—अविवेक अर्थात् कौन वृद्ध सत् है और कौन असत् इस बात
   का न जानना ।
- २ मोह —आत्मा से मिन्न देह, इन्द्रिय आदि वस्तुओं को ही आत्मा सम-झना। इसी का दूसरा नाम अस्मिता है।

# ब्रह्मदेवमनुष्येषु पशुषु स्थावरेषु च । पश्चधा या विद्यक्तात्मा वर्तते चिदपाश्रया ॥

३ महामोह — शरीर को सुख देनेवाळी माला, चन्दन आदि वस्तुओं के पाने की इच्छा करना । इसका दूसरा नाम राग है ।

श तामिस—सुखद पदार्थों की प्राप्ति में वाघा डालनेवालों से विरोध
 करना । इसका दूसरा नाम द्वेप है ।

प अन्धतामिस्न-शरीर को क्षणिक सुख देनेवाले चन्दन, माला आदि
पदार्थों को हानिकर जानते हुए भी मूर्ख के समान उन्हीं
वस्तुओं को पाने की लालसा करना और उनका न छोड़ना।
इसका दूसरा नाम अभिनिवेश है।

इन्हीं पांचां प्रकार की अविद्या का स्वरूप प्रन्थकारों ने दूसरी प्रकार का बताया है —

तमोऽविवेको मोहः स्यादन्तःकरण्विभ्रमः।
महामोहस्तु विक्षेयो प्राम्यमोगसुखैषणा।
मरणं द्यन्धतामिस्रं तामिस्रं क्रोध उच्यते।
अविद्या पश्चपर्वेषा प्रादुर्भूता महात्मनः।।

- १ तम अविवेक।
- र मोह-अन्तःकरण अर्थात् मन, बुद्धि और अहंकार में भ्रम हो जाना ।
- ३ महामोह छौकिक भोग के सुख की इच्छा करना ।
- ४ तामिस्र—क्रोध।
- ५ अन्धतामिस्र-मरण।

पितामह ब्रह्मा में, सभी देवों में, मतुष्यों में, पशुओं में और स्थावरों में यह पाँच प्रकार की अविद्या वर्तमान है।

तामविद्यां तथाभूतां भगवान् परमेरवरः । संहरत्युदयेनैव सहस्रांशुस्तमो यथा ।।

इस पाँच प्रकार की अविद्या को भगवान परमेश्वर ज्ञान के उत्पन्न होने पर उसी प्रकार हटा लेते हैं जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से अन्धकार को दूर कर देते हैं।

"जन्तोरत्र हि प्राणैक्त्क्रममाण्यस्य क्द्रस्तारकं ब्रह्म
व्याचच्टे" इत्यस्यायवर्थः । वाराणसीमध्यवित्तां मञ्जूष्य
व्यतिरिक्तानां जङ्गमानां स्थावराणां च वाराणसीप्राप्ति—
स्थितिप्रज्ञयकारणानां पुण्यकर्मणां भूयस्त्वात् प्रारब्धेन
शरीरेण क्रियमाण्योः पुण्यगप्योरसम्भवात् प्रारब्धस्य
कर्मणो मोगादेव परिच्चयात् प्राणप्रयाणसमये सर्वज्ञः सर्व
शक्तिस्सर्वान्तर्यामी परमकाकणिकः परमेश्वरः स्वतः सिद्धमात्मरूपम् श्रविद्यापद्याणादिभिन्यञ्जयति—गमयतीत्यर्थः ।
तथा च श्र्यतेः—

परमपावनी वाराणसी पुरी में निवास करनेवाले मनुष्यों से भिन्न जंगम और स्थावर मूतों को काशी की प्राप्ति, काशी में स्थिति और काशी में शारीर परित्याग करने के कारण बहुत अधिक पुण्यों का लाभ होता है, उनके प्रारच्ध शरीर से किए गए पुण्य-पाप फलाधायकश्च होते नहीं और उनके प्रारच्ध कर्मी' का भोग ही से नाश हो जाता है। तदनन्तर प्राणों के निकलने के समय सर्वेज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वान्तर्यामी परम कृपाल परमेश्वर जीव की अविद्या को दूर करके अपने स्वत:सिद्ध रूप को प्रकट कर देता है। इसका प्रमाण वेद में मिलता है:—

यो देवानां प्रथमं पुरस्ताद्विश्वाधिको यो छद्रोमहर्षिः। हिरएयगर्भं पश्यति जायमानं स नो देवः शुभया स्मृत्या संयुनक्ति।

रह नामक परमेश्वर सभी देवताओं से पूर्व के हैं अर्थात् इन्द्र, वरुण आदि सभी देवताओं की सृष्टि पीछे हुई आदि में यही एक थे। संसार के जितने स्थावर—जंगम हैं उन सबोंसे इनका अधिक महत्त्व है। ये सर्वज्ञ हैं और इनके महत्त्व का अन्त नहीं। हिरएयगर्भ, जिनसे कि इस सत्तराचर जगत् की

अ मनुष्य की योनि ही एकमात्र कर्मयोनि है । मनुष्य योनि से भिन्न अन्य सभी स्थावर और जंगम योनियाँ केवल भोगयोनियाँ हैं। इन योनियों में किए गए पुण्य कर्म अथवा पाप कर्म का तनिक भी फल नहीं होता।

सृष्टि हुई है, इन्हीं के सामने उत्पन्न हुए हैं। ऐसे परमेश्वर हम लोगों को कल्याण एवं मोच देनेवाली बुद्धि दें। क्ष

ईश्वरस्य सर्वशक्तिमत्त्वं च श्रूयते:-

ईश्वर सब प्रकार की शक्तियों से सम्पन्न हैं इसका प्रमाण श्वेताश्वतर उपनिषद् में दिया गया है—

न तस्य कार्यं करणश्च विद्यते

न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिविविधेव श्रयते

स्वाभाविकी हानवलिकया च॥

(श्वेताश्वतर ६—८)

डन महेश्वर परमेश्वर का न तो समष्टि-व्यष्टि स्वरूप शरीर है और न समष्टि-व्यष्टि स्वरूप करण अर्थात् अन्त: करण है। वे अद्वितीय सुख का अनुभव करते हैं इसलिए डनके बराबर

यो देवानां प्रभवश्चोद्धश्च विश्वाधिपो रुद्दो महर्षिः। हिरएयगर्भ जनयामास पूर्व स नो बुद्धया शुभया संयुनकु॥ इस मन्त्र का भी वही अर्थ है; भेद केवल इतना है कि इसमें परमे खर को हिरण्यगर्भ एवं अन्य देवों का उत्पादक माना है।

<sup>#</sup> ठीक इसी से मिलता हुआ व्वेताव्वतर उपनिषद् के तीसरे अध्याव का चौथा मन्त्र है:—

ससार में कोई नहीं है; उनसे बड़ा होना तो असम्भव ही है। अतियों में और स्मृतियों में उनकी शक्ति सबसे बढ़कर बताई राई है और वह अनेक प्रकार की है अर्थात् अनेक प्रकार के कार्यों को उत्पन्न करती है। उन परमेश्वर में सम्पूर्ण विषयों के जानने की शक्ति स्वाभाविक है। अर्थात् वे त्रिकालज्ञ एवं सर्वज्ञ हैं।

(मनुष्य योनि से भिन्न योनियों में उत्पन्न जङ्गमों और स्थानरों को किस प्रकार ज्ञान प्राप्त होता और किस प्रकार उन्हें मुक्ति मिलती है यह तो पहिले कह चुके हैं। अब भिन्न २ अव-स्थाओं को पहुँचे हुए मनुष्यों को किस प्रकार मोन्न मिलता है यह आगे बताया गया है।)

मञुष्येषु ये जीवन्युक्तास्तेषां प्रायोत्क्रमणां नास्ति ।
"न तस्य प्राया जत्कामन्त्यत्रैव समवलीयन्ते" इति श्रुतेः ।
(बृहदारणयक ४. ४. ६.)

मनुष्यों में जितने जीवन्युक्त हैं उनके प्राणों का उत्क्रमण् नहीं होता। इस विषय का प्रतिपादन वेद ने किया है। बृहदारण्यक उपनिषद् में लिखा है कि "जीवन्युक्त पुरुष के प्राण ऊपर नहीं जाते किन्तु यहीं लीन हो जाते हैं।"

ते यत्र क्वापि निवसन्तः पारब्धकर्मस्ये विदेहकैवल्यं माप्तुवन्ति ।

वे जीवन्युक्त पुरुष चाहे कहीं भी रहें परन्तु प्रारव्ध कर्मी के चय होते ही विदेह कैवल्य को प्राप्त हो जाते हैं।

ये च सगुणब्रह्मोपासकाः, ये च केवलं फलनिर-पेचाः सन्तः कर्मानुष्ठातारश्चोपासकाः, ये च केवलं निर-पेचाः सन्तः श्रुतिस्पृत्युक्तस्यवर्णाश्रमोचितकर्मानुष्ठातार-स्तेषां चःवारिशत् संस्कारैरशेषैरसंस्कृतत्वेपि श्रष्टिय-रात्मगुणौगुक्तानां प्राणप्रयाणसमये पूर्वोक्तन्यायेन भगवान् परमेश्वरस्तारकं ब्रह्मोपदिशति ।

जो मनुष्य सगुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, जो मनुष्य धार्मिक कृत्य करते रहते हैं और भगवान की उपासना भी किया करते हैं परन्तु इन सत्कर्मों से उत्पन्न होनेवाले फलों की कुछ भी चाह नहीं करते; और जो किसी प्रकार की चाह न रखते हुए भी श्रुति—स्मृति में बताए गए वर्ण और आश्रम के अनुकूल कर्मों को करते हैं; उपर बताए गए इन तीन प्रकार के मनुष्यों को चाहे उनके चालीसों संस्कार हुए हों या नहीं; परन्तु आत्मा के साठ गुणों से युक्त होने के कारण प्राण जाने के समय पहिले

१ विदेह कैवस्यः—परिशिष्ट (२) में देखिए।

२ चाबीस संस्कारः - परिशिष्ट (३) में देखिए।

३ आल्मा के आठ गुणः—परिशिष्ट (४) में देखिए।

वताए गए नियम के अनुमार ही भगतान परमेश्वर तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। कहने का तात्पर्य यह कि जो निर्मुण ब्रह्म के उपासक नहीं भी हैं और जिन्हें पूर्ण ब्रह्मज्ञान नहीं है परन्तु किसो भी कर्म के फलों के भोगने की इच्छा न रख कर श्रुतियों और स्मृतियों में वताए गए नियमों का पालन करते हुए सरकर्म किया करते हैं उन्हें भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर काशी पुरी में प्राण छोड़ते समय तारक ब्रह्म का उपदेश देकर मुक्त कर देते हैं।

परन्तु जो लोग इन पूर्वोक्त नियमों का भी पालन नहीं करते केवल काशीपुरी में निवास मात्र करते हैं उनको भी मोच मिलता है इसी का श्रतिपादन आगे की पंक्तियों में किया जाता है:—

अन्येषापप्यशेषाणाम् गङ्गावगाइनदर्शनाभ्यां यज्ञदा-नतपोभिश्र याद्यव्छकैः पुराकृतैः कर्मभिः सुकृतैः

"इदं त्रिये तंत्रमनीव मे प्रियं संसारजीवोषरमूषराणाम्"

इति वचनाभ्याम् परत्वेन प्रसिद्धत्तेत्रप्रभावेण च नष्टा-वशिष्ट्रपापकर्मणः काम्यस्य पुर्यकर्मणो मुक्तिरेकेन जन्मना इति मुक्तेरवश्यम्भावित्वात् ।

पहिले कहे गए जीवन्मुक्त आदि से अतिरिक्त सभी

साधारण काशीनिवासियों के परमपुण्यसिलला भगवती गगा में स्नान करने से तथा उनके दर्शन करने से, यज्ञ, दान और तप करने से, संयोगवश पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के ज्ञाचरण से तथा सभी पाप-पुण्य के लिए ऊपर भूमि के समान इस काशी चेत्र के प्रभाव से सभी बचे हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और यही दशा काम्य (१) कर्म और पुण्य कर्मों की भी होती है।

इस नगरों में किए गए पाप कमों का न अशुभ फल होता है और न पुएयं कमों का शुभ फल। शास्त्र में कहा गया है कि "यह वाराणसी नाम की नगरी धन्य है क्योंकि यह चेत्र पाप और पुएयं कमों के लिए ऊपर भूमि के सहश है अर्थात् इसमें किए गए पाप और पुएयों की फल देनेवाली शक्ति नष्ट हो जाती है।" यही बात श्रीभगवान् शङ्कर पार्वतीजी से कहते

१ किसी उत्तम फल के प्राप्त करने की लालसा से जो सत्कर्म किए जाते हैं उनको काम्य कर्म कहते हैं।

काशी पाप-पुण्य के लिए जघर है इसका प्रमाण बाराह पुराण में भी मिलता है

रेसुका सुकरः काशीकालौ बटेश्वरौ। कालिञ्जरो महाकाल ऊषरा श्रष्ट मुक्तिदाः॥

हैं कि "हे त्रिये! यह काशी चेत्र मुक्ते बहुत ही त्यारा लगता है; इसमें निवास करनेवाले सभी जीवों के कर्म उसी प्रकार फल देन में असमथे होते हैं जिस प्रकार कि ऊपर भूमि में बोए गए बीज।" कहने का तात्पर्य यह है कि काशी पुरी में चाहे पुण्य कर्म किए जावें चाहे पाप कर्म परन्तु उनमें से एक का भी फल नहीं मिलता। वे सब काशी में शरीर परित्याग करते ही अमैरवी यातना भोगने पर भस्मीभृत हो जाते हैं और इसी कारण एक ही जन्म में जीव काशी में मर कर मुक्त हो जाता है।

एक जन्म में मुक्ति मिलने का प्रमाण दिया गया है—
पारब्ध एव शरी रे भोक्तव्यन्त्रोपपत्ते
''अत्युकटैं: पुरुषपापैरिहैव फल्लमश्जुते"

इति बचनात् काश्यां कृतयोः पुरायपाण्योहत्कटत्वात् वर्तमान एव शरीरे भोक्तव्यनियमाच्चानयोः पुरायपापयोः फलदानाय

भगवान् शंकरजी ने मैरवजी से कहा कि आप (जीवों का) उद्धार करने के लिए प्रसन्त होकर दुष्ट जीवों को ताड़न करोंगे।

श्रामदंथिष्यति भवांस्तुष्टो दुष्टात्मनो यतः ।
 ( का० खं० ३१-२० )

"ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशेऽर्जुन ! तिष्ठति १ ११ । भ० गी० १८।६१ )

"मार्या तु मकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरस्" ( श्वेता० ४।१० )

इति वचनात् मायावी परमेश्वरः प्राणप्रयाणसमयात् पूर्वचागेनैकेनानेककालीनेष्टानिष्टकर्मफलोपभोययोग्यशारीरा-न्तरानुप्रवेशं माययैवोद्धान्य इष्टानिष्टान् स्वप्नकल्पान् भोगान् अनुभान्य पश्चात् पूर्वोक्तन्यायेन तारकं ब्रह्मोप-दिशातीत्यवश्यमेव।भ्युपगन्तव्यम् ।

कर्मों के फलों का भोग शरीर प्राप्त होने पर ही हो सकता है। परन्तु "जो बहुत ही उत्कट पाप और पुराय होते हैं उनका फल यहीं भोगना पड़ता है" ऐसा बचन है। काशी में किए गए पाप और पुराय बड़े ही उत्कट होते हैं इसमें सन्देह ही नहीं। 'ईश्वर सब प्राशियों के हृदय में निवास करते हैं" ऐसा गीता का

हे अर्जुन ! ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में निवास करता है और उन सबको यन्त्र (मशीन) की तरह सदा चलाया करता है।

१ ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेर्जुन ! तिष्ठति । भ्रामयन् सर्वभूताने यन्त्रारूढानि मायया ॥ (भ० गी० १८।६१)

कथन है। "प्रकृति को माया कहते हैं और उस प्रकृति के अधि-श्राता महेश्वर को मायावान् अथवा मायावी कहते हैं" वे ही सब-के हृदय में निवास करनेवाले मायावी भगवान् प्राण् जाने के एक ज्ञण भर पहिले अपनी माया के वल से चिरकाल में किए गए श्रुभ और अशुभ कर्मों के फलों के भोगने के योग्य एक दूसरे शरीर में जीवात्मा का प्रवेश कराकर उसे स्वप्न के समान सुखद और दु:खद भोंगों का श्रमुभव कराकर पीछे पहिले बताए गए नियम से तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं यह समम लेना चाहिए।

स्तसंहिता का वचन है कि-

ईदशी परमां निष्ठा ग्ररोः साज्ञानिरीज्ञणात् । कर्मसाम्ये त्वनायासात् सिद्धत्येव न संशयः ॥

आदि गुरु भगवान् शिव के साचात् दर्शन करने से और तारक मन्त्र के उपदेश के द्वारा कर्म का नाश हो जाने पर वह परम ज्ञान विना किसी प्रयास के हो जाता है और जीव को मोच मिल जाता है।

कर्मसाम्ये = कर्मणोः स्नुकृतदुष्कृतयोः फलभोगेन साम्ये सतीत्यर्थः । अन्यथा पत्यत्तश्रुतिविरोधात् प्राणै-कत्क्रमणाणस्येति वर्तमानार्थविहितमत्ययसामान्यात् ''स्रक्ति- रेकेन जन्मनाः इति वचनात् अत्रैव मृतवात्राणामिति मात्रच् प्रत्ययप्रयोगप्रावल्यात् ।

फलभोग की दृष्टि से जब पाप और पुण्य दोनों प्रकार के कर्म बराबर हो जाते हैं और उनमें फल भोगाने की शक्ति नहीं रह जाती उस समय कर्मसाम्य होता है और तभी जीव को अनायास मुक्ति मिल जाती है। एक तो श्रुति का कथन है कि देखते देखते भगवान् शंकर तारक मन्त्र के उपदेश के द्वारा जीव को मुक्त कर देते हैं, दूसरे 'प्राणैक्क्रममाण्स्य' इस वचन में वर्तमान काल का बतानेवाला शानच् प्रत्यय लगा है जिससे साफ जान पड़ता है कि प्राण् निकलते समय ही मुक्ति मिलती है। तीसरे 'मृतमात्राणाम्' इसमें मात्रच् प्रत्यय के प्रयोग करने से जान पड़ता है कि मरते ही मुक्ति मिलती है। इन तोनों वातों से जान पड़ता है कि काशी में शरीर परित्याग करने के अनन्तर ही कर्मसाम्य हो जाता है।

"न चातो व्यवधानवन्ति" इति वाराणसीमुक्तेः कालान्तरेण व्यवधानाश्रवणात् । श्रुत्यर्थगुणानामन्येषामि वचनानां भूयसां सम्भवात् ।

काशी में मृत्यु पाने से मुक्ति में व्यवधान नहीं होता अर्थात् आण छूटते ही उसी चण मुक्ति मिल जाती है। इस वचन से साफ जान पड़ता है कि वाराण्सी में मरने से किसी भी कमें के फलों को भोगने के लिए जन्म नहीं लेना पड़ता किन्तु तत्त्वण मोच मिल जाता है। वेद में कहे गए इस विषय के प्रतिपादन करनेवाले और भी अनेक वचन होंगे जिनसे यह प्रमाणित किया जा सकता है कि काशी में शरीर परित्याग करने से एक ही जनम में मुक्ति हो जाती है दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता।

इस प्रकार की अनेक कल्पनाएँ की जा सकती हैं जिनमें श्रुति-स्मृति के प्रमाण मिलते हों कहा गया है कि—

मृशाणवन्त्यदृष्टानि कल्प्यानि सुवहून्यपि । वालाग्रशतभागोऽपि न कल्प्यो निष्ममाणकः ॥

जिनके प्रमाण मिलते हों ऐसे हजारों अदृष्ट विषयों की करणना की जा सकती है परन्तु जिसमें प्रमाण न मिलता हो उसकी लेश मात्र भी करणना नहीं करनी चाहिए। कहने का तार्ल्य यह है कि खर्ग, नरक आदि यद्यपि अदृष्ट विषय हैं, किसी मनुष्य ने इन्हें अपनी आंखों से देखा नहीं है, परन्तु शास्त्र में इनके प्रमाण मिलते हैं इसलिए इनके विषय में जितनी करणना करनी हो की जा सकती है। परन्तु जिसके विषय में श्रुति, स्मृति, पुराण आदि किसी भी आप्त प्रनथ का प्रमाण न मिलता हो उसके विषय में कभी कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार करणना नहीं

करनी चाहिए। यह विषय आगे के उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा।
"पीनो देवदत्तो दिवा न भुंक्त" इति वाक्ये रात्रिभोजनमन्तरेण पीनत्वानुपपत्ते यथा रात्रिभो जनं कल्प्यते
तथैवात्रापि श्रुतिस्मृत्यन्यथानुपपत्या मुक्तिरेकेन जन्मना
जन्तोरेष्ट्रच्या।

'हृष्ट-पुष्ट देवदत्तं दिन में कुछ भी नहीं खाता' इस यात के कहने से साफ माछ्म हो जाता है कि वह रात्रिको मोजन करता है, यदि वह रात्रि के समय भी मोजन न करता होता तो वह मोटा-साजा कभी नहीं हो सकता। इस अर्थापित प्रमाण से प्रत्यत्त जान पड़ता है कि वह अवश्यमेव रात्रि के समय भोजन करता होगा। इसी प्रकार श्रुति और स्मृति के अनेक ऐसे वचन हैं जिनका इसके सिवा और कोई समुचित अर्थ हो ही नहीं सकता कि काशी में शरीर परित्याग करने से एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाती है।

'जाग्रत्स्वप्नयोः कर्मफलभोगे न कश्चिद्विशोषोऽस्ति । "तस्य त्रय त्र्यावसथास्त्रयः स्वप्नाः" इति श्रुतेः ॥

(ऐत० १ अ० ३ खं०)

१ जाग्रतः—जिस अवस्था में आँख, कान, नाक आदि इन्द्रियां अपने अपने निपयों का ग्रहण करती हैं उस अवस्था का नाम जाग्रत् अवस्था है।

मायाविमोहितानां चाणैनैकेन विग्रहान्तरपरिग्रहा वि-चित्राश्रातुभवाः श्रूयन्ते उक्तं च वासिष्ठे—

जीव के जीवन काल में तीन अवस्थाएँ होती हैं जामत् स्वप्न क्षेत्र सुषुप्ति । जिसप्रकार जामत् अवस्था में कर्मों के फलों का भोग होता है उसी प्रकार स्वप्नावस्था में भी कर्मों के फलों का भोग हो जाता है। इन दोनों अवस्थाओं में कर्म-फलों का भोग समान रूप से होता है दोनों में कोई भेद नहीं। इसमें ऐतरेयोप-निषद् प्रमाण है।

उस सृष्टि करने वाले ईश्वर के रहने के लिए तीन स्थान हैं— जाप्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति। जाप्रत् अवस्था में उसका निवास दाहिनी आँख में, स्वप्नावस्था में मन के भीतर और सुषुप्ति के समय हृद्याकाश में होता है। इन्हीं तीनों अवस्थाओं का नाम स्वप्न है। जाप्रत् अवस्था को भी स्वप्न कहते हैं क्योंकि वह भी एक दीर्घ स्वप्न है। इसमें भी जीव अज्ञान में ही पड़ा रहता है।

१ स्वप्न:—जाग्रत् अवस्था में जो जो वातें देखीं, सुनीं और जिनका अनुभव किया उन्हीं की वासना से सोते समय जो प्रपंच दिखाई देता है उसी का नाम स्वप्न है।

रे सुपुप्तिः — सोते समय इस प्रकार का ज्ञान होना कि मैं कुछ भी नहीं जानता मैं सुख से निद्रा का अनुभव कर रहा हूं इसी अवस्था का नाम सुपुप्ति है।

इन तीन निवासस्थानों में रहकर जीव चिरकाल तक अविद्या के कारण अज्ञान रूपी निद्रा में पड़ा रहता है और अनेक प्रकार के अनथों से पीड़ित होकर भी वह नहीं जागता।

जीव माया के वश में होकर एक दम अज्ञान बना रहता है और वह चाण भर में दूसरा शरीर धारण करके अनेक प्रकार के सुख-दुः ख आदि का अनुभव करता है। उसे अनेक प्रकार के झूठे अनुभव मोहवश होते हैं परन्तु उन्हें वह सच्चे ही सममता है। योग वासिष्ठ में लिखा है कि—

यथा स्वप्नग्रहूर्ते स्यात् संवत्सरशतश्चमः। तथा मायाविलासोत्थो जायते जाग्रति श्चमः॥

सभी स्वप्न चए भर में समाप्त हो जाते हैं परन्तु कभी कभी उसी स्वप्न में ऐसा जान पड़ता है कि सैकड़ों वर्ष बीत गए। उसी प्रकार माया के वश से जाप्रत् अवस्था में भी भ्रम होता है। संत्रेप शारीरक में भी इसका प्रमाए मिलता है।

् उक्तञ्च संद्येपशारीरके—

सुप्ता जन्तुः स्वल्पमात्रेपि कालो,

कोटीः पश्येद्धः वृत्तसंवत्सराणाम् । कोटीः पश्येदेवमागामिकानां,

जाग्रत्काले योज्येत् सर्वमेतत्।

जीव सो जाने पर अपनी स्वप्नावस्था में थोड़े ही समय में ऐसा सममता है जैसे सैकड़ों साल व्यतीत हो गए हों।

इसी प्रकार जाप्रत् अवस्था में भी समम लेना चाहिए कि जो कुछ प्रतिचाण होता है वह केवल भ्रम मात्र है। शैवागम में भी इसी विषय का प्रतिपादन किया गया है।

शैवागमेऽपि--

कपालिमन्दुः किरचर्म नागाः काशीपुरी कएठगतस्य जन्तोः। / मुच्छीस्र सूच्छीसु परिस्फुरन्ति संज्ञासु संज्ञासु तिरोभवन्ति ॥

काशीपुरी में जब जीव के प्राण गले तक पहुँच जाते हैं और वह मरने लगता है उस समय जब जब उसे मृच्छी (वेहोशी) आती है तब तब उसे शिवजी के हाथ का कपाल, उनके ललाट पर का चन्द्रमा, उनके ओढ़ने का करिचर्म और उनके शरीर पर के सर्प दिखाई देते हैं और जब जब मृच्छी दूर होती है है तब तब सब आँख के ओमल हो जाते हैं। प्रार्थात् जब प्राण जाने के समय बेहोशी होती है उस समय महादेव जी तारक मन्त्र सुनाने के लिए आते हैं प्रौर उनके कपाल, चन्द्रमा आदि दिखाई देने लगते हैं परन्तु जब फिर होश हो आता है तो वे सब चीजें फिर छुप हो जाती हैं।

काशीखराडेऽपि---

कृत्वा कर्माएयनेकानि कल्याणानीतराणि च।

तानि च्राणात् सप्रुत्चिष्य काशीसंस्थो मृतो अवेत् ॥ अपने जीवन काल में जीव से अनेक प्रकार के पाप च्यौर पुरव हो जाते हैं। पर काशी में मरते ही वह उन सब कमों के बन्धन से मुक्त हो जाता है। प्राणों के छूटते ही च्या भर में उसके सब कर्म नष्ट हो जाते हैं।

महापापौघशमनी पुरुयोपचयकारिस्माम् । भ्रुक्तिमुक्तिमदामन्ते को न काशी सुधीः श्रयेत् ॥

बड़े बड़े पापों को शान्त कर देनेवाली, अनेक पुरयों को उत्पन्न करनेवाली अनेक प्रकार के सुखों के भोग दे कर अन्त में मोच्च देनेवाली काशी का ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो सेवन क करें। जिन्हें कुछ भी बुद्धि होगी वे ऐसी मुक्ति-मुक्ति देनेवाली पवित्र पुरी का अवश्य ही सेवन करेंगे।

पुराणान्तरेष्वपि स्मर्यते तथाहि-

भगवान् मायाविमोहितः कदाचिक्रारदः कन्यात्वमवाप ।
तां कश्चिदृदवाहयत् । तदा पुत्रान् वहूनजनयत् । सांसारिकं
च दुःखमनेककालीनमन्वभूत् । भर्तुः पुत्राणां च वियोगः।
येन शोकेन पुनर्नारद एवासीत् । इति ।

पुराणों में ऐसी अनेक कथाएँ मिलती हैं जिनसे जान पहता है कि माया के वश में पड़कर बड़े बड़े ज्ञानी मानी मुनियों की भी अनेक प्रकार के भोगों का अनुभव करना पड़ा है। देवर्षि नारद का मोह इसका ज्वलन्त उदाहरण है।

एक समय नारद ऋषि भगवान् की माथा में फूँस गए। माथा के वश से वे कन्या हो गए और उनका विवाह एक पुरुष से कर दिया गया। अब उनके बाल-बच्चे उत्पन्न होने लगे और खासी गृहस्थी जम गई। संसार के सभी सुख-दुख मेजने पड़े। बड़ी बड़ी आपत्तियां सिर पर आकर पड़ीं। चिरकाल तक अनेक प्रकार के दु:ख भोगने पड़े। अन्त में यहाँ तक हुआ कि पित और पुत्रों की सत्यु हो गई और इन्हें इस वियोग से इनना शोक हुआ कि उन्होंने अपने को सरोवर में जा डुबोया। गोता मारते ही फिर नारद के नारद हो गए।

इसी प्रकार स्कन्द पुराण में एक मुनि की कथा कही गई है। स्कन्द पुराणे—

गङ्गातटे वसन् कश्चिन् मुनिर्मायाविमोहितः किरात-कन्या समभवत् । तस्याः पाणि किरातः कश्चिदम्रहीत् । सा च पुत्रान् बहुन् प्रास्नत्, पौत्रांश्चापश्यत् । सा कदाचि-दुदकाहरणाय गङ्गातीरम्रुपासीत् । किरातजातिरवामा-व्याद्वासः कुम्भं च तीरे निधाय गङ्गायां प्राविशत् । प्रविष्ट-मात्रा च्रायेनैकेन स एव मुनिरभवत् । विलम्बितां तामाल्च्य तद्दभर्तृपुत्रसम्बन्धियान्यवाः तद्देशमागान्य वासः कुम्मं तदीयं दृष्टा गङ्गाप्रवाहेण सा नीतेति निश्चित्य महान्तं पत्तापं चक्रुः । ततस्तेन मुनिना 'सोऽहमस्मि, इति पवोधिताः पक्र-तिस्था नाभवन् । अथ विज्ञानैबहुभिः प्रबोध्यमानाः यथा-गतं सत्यमित्थमेवैतदिति शोकं परित्यज्यागच्छन् इति ।

प्राचीन काल में परमपावनी गङ्गा नदी के तीर पर एक मुनि
निवास करते थे। वे किसी कारण से दैवी माया में फूँम गए
और एक किरात की कन्या हो गए। समय ख्राने पर उसका एक
किरात के साथ विवाह हो गया। धीरे धीरे उसके कई एक पुत्र
हुए और उन पुत्रों के भी पुत्र हुए। उसका बड़ा कुटुम्ब बढ़ा।

एक दिन वह जल लाने के लिए गंगा के किनारे गई। उसने अपने कपड़े उतार कर किनारे पर रख दिए और वहीं पर अपना घड़ा भी रख दिया। ये सब चीजें तीर पर रख कर वह किरावी गंगा में जा घुसी। घुसते ही उसकी सूरत एक च्या में बदल गई और उसका रूप फिर मुनि का सा हो गया।

किराती के आने में जब देर हुई तब उसके घर के लोग बहुत घबड़ाए और उसे बोजन के लिए गंगाजी के किनारें गए। वहाँ उन लोगों ने उसके कपड़े देखे और वहीं घड़ा रक्खा पाया। उस स्थान पर किराती को न देख कर वे लोग समस गए कि वह गंगा में बह गई । वे वहीं हाहाकार मचाने लगे और विलाप करने लगे।

चन्हें रोते-विलपते देख कर वे मुनि वहीं जा पहुँचे और कहने लगे कि तुम लोग क्यों रोते और विलाप करते हो ! मैं ही किराती था। गगा में खुबकी लगाते हो मेरा रूप बदल गया है और अब इस रूप में हो गया है। तुम लाग क्यों रोते विलपते हो ? मुनि ने उन लोगां को बहुत सममाया पर उनका शोक दूर नहीं हुआ। तब मुनि ने ज्ञान की बहुत सो बातें सुनाई और अनेक उदाहरण देकर उन्हें बहुत सममाया। बहुत सममाने खुमाने पर उनका शांक दूर हुआ और वे अपने घर गए।

वाराह पुराण में भी इसी प्रकार के मोह की कथा कही गई है:--

वाराहपुराणेऽपि-

स्रवणाख्यो राजा करियत् मन्त्रिसामन्तरृपतिभूयस्यां सभायां सिंहासनस्यो मायाविना केनापि विभोहितस्तदानीं मायादिशितमन्दरत्नमधिरु समस्तां पृथ्वीं वभ्राम । अध्य जिना तेन पातितः कस्मिश्चिद्विजनेऽशियष्ट । जुत्तृषाप-रीतश्चायमरएये च्यापारं किञ्चित् कुर्वतः पितः कृते पानी-यमनं चादाय गच्छन्तीं चाएडालकन्यकामेकामपरयत् । त-

दन्तिकग्रुपस्टत्यात्रवीत्। "ज्ञुत्पिपास।र्दितस्य स्तोकमञ्जं पानी-यं च देहि" इति । सा चंनग्रवाच "त्वं चेन्यम भर्ता भवि-ष्यसि तिहैं दास्यामिं इति । तथा इत्यञ्ख्यमस्य अथैक-देशस्थमन्त्रमभन्तयत् पानीयं चापिवत् । ततः सा तं पितुर-नितकं नीत्वा वृत्तान्तमावेद्य तेनानुज्ञाता भाविना भर्त्रा साकं स्वभवनमयासीत् पातृपितृभगिनीनां चैनपदश्येगत् ते च ताश्चैनम्भ्यनन्द्समंस्त।तां चोद्वाहविधिना पर्यग्रहीत्। तया सह चिरकालमुवास । तस्यां पुत्रान् बहुनुद्पादयत्। अथ पुनः कालेन गच्छता दुर्भिन्नो १ इतस्तस्मादेशात् तया भार्यया ताभिश्व प्रजाभिः सार्द्धं देशान्तरमय।सीत् । स क दाचिकिर्जले पदेशे करिंगश्रिद्ध दृत्तमृत्ते ज्ञुत्पिपासार्दिताभिः मनाभिः भार्यया च सार्द्धं परिश्रान्तोऽशयिष्ट । "तात ! अनं पानीयं च देहिंग इति चुत्पिपासार्दितैः शिशुभिः पार्थ्य-मानस्तेभ्यस्तेभ्यस्तदानीं तदातुम्रुपायं कश्चिद्लभमानस्तेषा-मार्तिपरवशं वचः सोडुमशक्तुवन् वलादेधांस्याहृत्य सिन पात्य पर्ज्वाल्य "पक्वं शरीरमेते भन्नयन्तु" इति बुद्धध्या ज्वालाजिटलपियं पाविशत्। ततः चलात् उन्धील्य अर्वि शी विस्मयाविष्टः चारोनेकेन तद्भ वृत्तं मन्त्रिसामन्तवृपतिभ्या

# कथयासास-इति कथा वासिष्ठरामायणे । एवंजातीयकाः संत्यन्यारचानेकशः कथाः।

स्रवण नामका एक बड़ा प्रतापी राजा था। एक समय बहु अपने मन्त्री, सेनापित तथा अन्य राजाओं के साथ अपनी सभा में वैठा था। उसी समय एक जादूगर आया और उसने अपने जादू के बल से एक उत्तम घोड़ा सामने लाकर खड़ा कर दिया। उस जादूगर की माया में फॅस कर राजा ने उसे असली घोड़ा जान लिया और मटपट उस पर जा चढ़ा। सवारी करते ही वह घोड़ा राजा को ले उड़ा और बहुत दूर ले जाकर एक निर्जन बन में उसे उसने पटक दिया। वहाँ मूख और प्यास के मारे राजा तड़पने लगा।

एक चाएडाल उसी जंगल में कुछ काम कर रहा था। उसके खाने-पीने के लिए अन्त और जल लिए उस चाएडाल की कन्या उसी ओर जा निकली। उसे देखते ही राजा के जान में जान आ गई और वह उससे थोड़ा सा अन्न और जल माँगने लगा।

उसने कहा कि मैं यों तो देनेवाली नहीं, यदि आप मुमसे विवाह करने की प्रतिज्ञा करें तो मैं आपकी सब कुछ सेवा करने के लिए तयार हूँ। मूख और प्यास के मारे राजा के प्राण निकल रहे थे, उसने अपने प्राणों की रज्ञा करना परम आवश्यक सममा, इसलिए उसने विवाह करना स्वीकार कर लिया। वह चाएडाल-कन्या बड़ी प्रसन्न हुई और राजा को उसने बड़े प्रेम से भोजन कराया। फिर वे दोनों उस चाएडाल के यहाँ गए और उस कन्या ने अपने पिता से सब हाल कह सुनाया। पिता की आज्ञा लेकर राजा को वह अपने घर ले गई और अपनी माता, बहिन और भाइयों से राजा का परिचय देकर सब हाल सुनाने लगी। उन लोगों की राजी से वहीं पर इन दोनों का विधिपूर्वक विवाह हो गया और राजा अपनी नव-विवाहिता वधू के साथ वहीं निवास करने लगा। वह बीस वर्ष वहाँ रहा। कई लड़के उसके घर में खेलने कूदने लगे। खासी गृहस्थी जम गई।

कुछ समय के अनन्तर उस देश में घोर अकाल पड़ा। कुएँ और तालाब सूख गए। पेड़ों में पत्ते न रहे। उस प्रान्त भर में हाहाकार मच गया। सब लोग घर-बार छोड़ कर भागने लगे। राजा भी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दूसरे देश को चला। जाते २ वह बहुत दूर तक पहुँचा; परन्तु कहीं अझ-जल नहीं मिला। अन्त में एक वृच्च के नीचे अपने कुटुम्ब समेत जा बसा।

भूखे-पासे छोटे छोटे वच्चे करुण खर से चिल्ला चिल्ला कर अन्न और जल माँगने लगे। उनका अतिरोदन सुन कर राजा की छाती फटी जाती थी। अन्न-जल का कहीं ठिकाना तो था ही नहीं। उसने अपने मन में सोचा कि यदि अपने शरीर को जला डालूँ तो मेरे मांस को खाकर ये बच्चे अपने प्राणों की रहा कर सकेंगे। इसी विचार से ईधन इकट्ठा करके उसमें आग लगा कर वह धधकती हुई आग में कूद पड़ा।

माया तो थी ही। आँख खोलते ही राजा फिर वहीं का वहीं; वहीं सभा और वहीं मन्त्री। राजा ने सभासदों के सामने धादि से अन्त तक सब हाल कह सुनाया। उस जादूगर की करामात से सब चिकत हो गए और मुक्तकएठ से उसकी प्रशंसा करने लगे।

यह कथा वासिष्ठ रामायण ( योगवासिष्ठ ) में कही गई है । इसी प्रकार की सैकड़ों कथाएँ पुराणों में हैं।

एवमुक्तप्रकारेण काश्यामि केषाश्चित् स्मर्थमाणः शरीरान्तरमवेशः कालभैरवयातनाद्यनुभवश्च मायामय एवे-त्यभिज्ञैरवगन्तच्यम् । श्चयमर्थः सनत्कुमारसंहितायां स्पष्टः—

इसी प्रकार पुराणों में कई एक ऐसी कथाएँ मिलती हैं जिनसे जाना जाता है कि काशो में मरने पर भी जीव को दूसरे शरीर में प्रवेश करना पड़ा अथवा काल भैरव की यातना भोगनी पड़ी। परन्तु यह सब परमेश्वर की अपार लीला के द्वारा होता और

च्या भर में समाप्त हो जाता है; केवल प्रतीत ऐसा होता है जैसे हजारों साल बीत गए हों जैसा कि ऊपर की कथाओं से जान पड़ता है। यही बात सनत्कुमारसंहिता में स्पष्ट शब्दों में कह दो गई है—

अत्रैव पापः सह चेन्मृतोऽसौ न जन्ममृत्यू सभते त्ववश्यम् । कालोन मे यामगर्णौः फलोषु नियोजितस्तत्सकलां प्रयुच्य ॥ अन्पेन कालोन समस्तमेव सार्थं पुरा रूद्रपिशाचरूपैः । भवप्रसादेन कृतोपदेशः पिशाचयोनेरपि मुक्तिमेति ॥

इस परम पिवत्र काशीधाम में यदि कोई प्राणी पापों के अविशिष्ट रहते ही मर जाता है तो भी। उस प्राणी को फिर कभी जन्म और मरण के दारुण दु:ख नहीं मेलने पड़ते। यमदूत उस प्राणी को उन पापकमों के फलों में नियुक्त अवश्य करते हैं, पर वह प्राणी रुद्रपिशाच का रूप धारण कर बहुत ही थोड़े समय में उन सब कमों का फल भोग लेता है और तब शिवजी के प्रसाद से तारक मन्त्र का उपदेश पाकर उस पिशाचयोति से शीघ ही मुक्त हो जाता है।

"यथात्र पुरायं कृतम् श्रक्तयं स्यात्तथात्र पापं न तयोविशेषः" इति स्तुतिनिन्दार्थवादः। श्रन्यथा सर्वेषां महा ज्याणां पुरायपापयोरज्पयोवी संभवात् तयोरक्तयश्रुत्यङ्गीकारे न कस्यापि मुक्तिः स्यात्तदत्र मुक्तिमतिपादकयोः श्रुतिस्पृ-त्योवैंयथ्यं स्यात् । अतो हेतोः काश्यां कश्चित् कालमुषि-त्वा वहिर्गत्वा ये म्रियन्ते तद्विषयमेव तदित्यवगन्तव्यम् ।

जैसे काशी में किया हुआ थोड़ा भी पुराय अधिक और चिर-स्थायी फल देता है वैसे ही काशो में किए हुए पाप-कर्मों का फल भी अधिक और चिरस्थायी होता है। इन दोनों में कोई अन्तर नहीं । ऐसा शास्त्रों का कथन काशी में किए हुए पुराय कर्मों की स्तुति और पाप कर्मों की निन्दा के लिए है। यदि काशी में किए हुए पाप-पुरयों का फल अचय मान लिया जाय तो "काशी में मरने से मुक्ति होती है" यह श्रुति असंगत हो जाएगी। क्योंकि किसी मनुष्य से कुछ न कुछ पुएय-पाप किए बिना रहा ही नहीं जो संकता। इस लिए ऐसा मानना चाहिए कि काशी में कुछ काल रहकर जो बाहर जाकर मरते हैं, उनको काशी में किए हुए पाप और पुरायकर्मी का फल अधिक और चिरस्थायी रूप से भोगना पड़ता है। काशी में मरनेवालों को तो पुनर्जन्म लेकर पाप अथवा पुरायकर्मी का फल भोगना ही नहीं पड़ता।

"वाराणस्यां कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति" इत्यपि चचनं तथैव मन्तव्यम् । "पापकर्मा कश्चित् काश्यां च्रियते पुरायकर्मा विहिष्टियते" इति नैवं विज्ञानविद्धः विचारणी-यम् । एकस्मिन्नेव जन्मिन पुरायपापयोः परिच्छेत्तारो वयम्, द्यनादौ संसारे मनोवाकायैः पुरायपापयोः परिच्छेत्ता परमेश्वरः ।

इसी तरह 'काशी में किया हुआ पाप बज्जलेप होता है' यह वचन भी जो काशी में पाप कर्म करके अन्यत्र मरते हैं, उन्हीं पर लागू होता है ऐसा मानना चाहिए। कुछ लोगों को यह शङ्का होती है कि कोई कोई पाप करनेवाले क्यों काशी में मरते हैं और कोई कोई पुएय करनेवाले अन्तकाल में क्यों काशी के बाहर जाकर मरते हैं, ऐसा होने से पुर्यात्मा के मोत्त मिलने में बाघा पड़ती है और पापी अनेक प्रकार के पाप करता हुआ भी केवल काशी में मरने से मोच का अधिकारी बन जाता है। परन्तु ज्ञानवान् विचारशील पुरुषों को ऐसा विचार् न करना चाहिए। इम लोगों की दृष्टि में कोई पुंखात्मा माळूम पड़ता है कोई पापात्मा पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि वह यथार्थ में पुरायात्मा है या नहीं। क्योंकि हम लोग तो एक ही जन्म के पाप-पुरायों को देख सकते हैं और उसी से अपना विचार कर सकते हैं। परन्तु ईश्वर तो सब जान सकता है कि अनादि काल से उस जीव ने अनेक जन्म पाकर मन, वाणी और

शरीर से कितने पाप और पुराय किए हैं। इन्हीं पाप-पुरायों के अनुसार परमेश्वर नियमन करता है और किसी व्यक्ति को काशी में मरने का सौभाग्य देता है और किसी को मरने के समय काशी के बाहर कर देता है। यह बात सत्य है कि पापी को कभी काशी नहीं मिल सकती और इसी प्रकार जिसके बहुत ही उत्कट पुराय होंगे उसी को काशी मिल सकती है। वे पुराय चाहे उसी जन्म में किए गए हों या किसी पूर्व जन्म में किए गए हों।

यही बात 'ब्रह्मवैवर्त' पुराण में स्कन्द ने अगस्त्य से उस समय कही जब कि विन्ध्याचल ने ऊँचे होकर आकाश तक अपनी चोटी फैला दी थी और सूर्य, चन्द्र आदि का भी मार्ग रोक दिया था। उस समय देवताओं की प्रार्थना से अगस्त्य महर्षि को काशी छोड़ बाहर जाना पड़ा था। काशी के वियोग से उन्हें असह मानसिक कष्ट हो रहा था—

न ज्ञायते सुच्मतरं हि किञ्चित् कर्मास्ति लोकस्य सुदु-विभाव्यम् । योगादियज्ञादितपोभिरुप्रैर्धकस्य ते सम्मति नास्ति काशी ।

सांसारिक जीवों के कर्म ऐसे गुप्त होते हैं कि जिनका पता लगना बहुत ही कठिन है। यों तो उन कर्मों का पता नहीं लगता

१ अगस्त्य की कथा परिशिष्ट (५) में देखिए।

और जान पड़ता है कि ऐसा कोई कम है ही नहीं जिसका फल उस प्रकार का हो; परन्तु जब वह कम अपना फल भोगा देता है तब उसका पता चलता है। हे अगस्त्यमुनि! आप इतने बड़े योगी हैं, यज्ञ करना तो आपका एक प्रधान कर्तव्य है; बड़े कठिन तप आपने कर डाले हैं और सब प्रकार से शुद्ध और पुरायात्मा हैं उस पर भी आपका न जाने कब का एक कम था जिससे काशी अब आपके भाग्य से उतर गई और आपको काशी छोड़नी पड़ी।

न ज्ञायते कस्य किमस्ति पुष्यं स्वल्पोपि काश्यां तत्तुभृत् सदास्ते। देवादयोऽपि प्रभवन्ति नैव स्थातुं ज्ञणं काशिकायां कुगर्वाः।

किसके कितने पुण्य और किसके कितने पाप हैं इस बात का पता लगाना बहुत कठिन है। कभी वे मनुष्य जिनके पुण्य बहुत थोड़े माछूम पड़ते हैं काशी में निवास करते रहते हैं। कभी कभी देवता लोग भी, जो कि बहुत ही धर्मात्मा सममें जाते हैं, काशी में चए भर भी नहीं रहने पाते और उनका अभिमान नष्ट हो जाता है।

कृतमयत्नापेन्नस्तारकं ब्रह्म उपदिशति इत्यवगन्तच्यम् । अन्तर्विद्दः करोतीति च प्रतिनियतैव वस्तुशक्तिः । यथाग्नेः दाइकशक्तिस्तथा कार्यां मोचकशक्तिः प्रतिनियतैवं।

भगवान् शङ्कर के द्वारा तारकमन्त्र के उपदेश मिलने का अवसर तभी प्राप्त होता है जब कि जीव अपने सतत प्रयत्न से उसके योग्य हो जाता है। सभी वस्तुओं में कुछ न कुछ शक्ति का रहना तो निश्चत हो है। जिस प्रकार अग्नि में दाहिका (जन्लानेवाली) शक्ति नियमितरूप से रहती है उसी प्रकार काशी पुरी में भी जीव को संसार के बन्धनों से छुड़ा कर मुक्त करने की शक्ति वर्तमान है।

यथा शुक्ती पयोवाहात् पतिता जलविन्दवः ।

मुक्ताः स्युस्तथा काश्यां स्थिताः सर्वेऽपि जन्तवः ।

स्वाती नज्ञ में मेघ से जितनी बूँदें शुक्ति में गिरती हैं वे
सब मुक्ता (मोती) बन जाती हैं। ठीक बसी प्रकार काशो में
रहनेवाले और वहीं शरीर परित्याग करनेवाले सभी जन्तु मुक्त
हो जाते हैं। उनका फिर जन्म नहीं होता।

कीटाः पतङ्गाः पश्वश्च हत्ताः

जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः।

मएड्कमत्स्याः कुमयोऽपि काश्यां,

त्यक्त्वा शारीरं शिवमाप्तुवन्ति ॥

जल में या स्थल में रहनेवाले सभी कीट, पतंग, पशु,

मेढक, मछिलयां यहाँ तक कि छोटे छोटे छिम भी काशी में शरीर का परित्याग कर शिव में लीन हो जाते हैं। काशीपुरी में छोटे से छोटे जीव की भी जब मृत्यु होती है तब वह शिवलोक में पहुँच कर शिवसायुज्य को प्राप्त हो कर संसार के आवागमन से मुक्त हो जाता है।

पुरायानि पापान्यखिलान्यशेषं सार्थे सवीजं सशरीरमार्थे ! इहैव संहृत्य ददाति बोधं यतः शिवानन्दमवाप्नुवन्ति ।।

हे आर्थे ! जिस समय जीव काशीपुरी में शरीर का परि-त्याग करता है उस समय भगवान् शंकर उसके समस्त पापों और पुर्यों को वीजसिंदत नष्ट कर देते और उन्हें ऐसा उत्तम ज्ञान देते हैं जिस से उन्हें शिव के समान ही आनन्द प्राप्त होता है।

स्चयप्रमात्रमि नास्ति ममास्पदेऽस्मिन् ,

स्थानं सुरेश्वरि मृतस्य न यत्र मोत्तः । भूमौ जले वियति वाशुचिमेध्यतो वा, सर्पाग्निदस्युपविभिनिंहतस्य जन्तोः ।

हे देवि ! मेरी इस काशीपुरी में ऐसी कोई सुई भर भी जगह नहीं है, जिसमें मरने पर जीव को मुक्ति न मिले । चाहे भूमि में मरे, चाहे जल में मरे और चाहे आकाश में मरे; पवित्र स्थान में मरे चाहे अपवित्र स्थान में मरे; उस जीव को मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। जो लोग सर्प के काटने से, श्रामिन में जल जाने से वन्न के गिरने से अथवा चोरों के द्वारा असमय मारे जाते हैं उनकी अकालमृत्यु कही जाती है श्रीर उन्हें सद्गति नहीं होती; परन्तु काशी में किसी प्रकार भी मरे मुक्ति अवश्य ही मिलती है।

स्थिरा काश्यामिहैवैका प्रतिज्ञा हि मया कृता।

अत्रैव मृतमात्राणां तिरश्चामि देहिनाम्।।

भक्तानामप्यभक्तानां पुण्यपापात्मनामि।

स्रुक्ति दास्यामि सर्वेषां भक्तानामेव सा वहिः।।

शिवजी कहते हैं कि मैंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा की है कि इस काशीपुरी में मरनेवाले सभी मनुष्य, पशु, पत्ती, कीट, पतक आदि को चाहे वे भक्त हों या नहीं, पुण्यात्मा हों अथवा पापी अवश्य सुक्ति दूंगा। काशी से बाहर मरनेवाले उन्हीं मनुष्यों को मैं सुक्ति दूंगा जो मेरे अनन्य भक्त हैं, दूसरों को नहीं।

विनापि योगैश्च विनापि पुण्यैर्विनापि दानस्सिहतोपि पापैः।

मृतः प्रयात्येव हि यत्र तत्र मामेव निर्दग्धसमस्तदोषः॥

अपने जीवन-काल में किसी प्रकार की योग-क्रिया किए विना ही, किसी प्रकार के पुराय कार्य के बिना किए ही यहाँ तक कि घोर पापों से घिरे रहने पर भी जीव काशी में मरते ही मेरे लोक में पहुँच कर मुक्त हो जाता है और उसके सब दाप नष्ट हो जाते हैं।

अत्र सात्तात् महादेवो देहान्ते खयमीश्वरः । व्याचष्टे तारकं ब्रह्म जन्त्नामपवर्गदः ॥

काशी पुरी में देह के परित्याग करते ही साचात् परमेश्वर शिव जीव को तारकमंत्र का उपदेश दे देते हैं जिससे उसे मोच मिल जाता है।

सनत्कुमारसंहितायाम्-

महात्मनां शान्ततपोधनानां शापो सुनीनामपि यत्र अग्नः । तैत्त्वेत्रमासाद्य महानिधानं विशाग् जनोप्यत्र वसन् कृतार्थः ॥

बड़े तपस्वी शान्त मुनियों ने कई वार अनेकों मनुष्यों को उनके भीषण अपराध पर शाप दिए हैं परन्तु यदि वे काशी में आकर वस गए हैं तो उनके सब पाप दूर हो गए हैं और मुनियों का शाप झूठा हो गया है। ऐसे पवित्र तीर्थ काशीपुरी में रहने से अनेक प्रकार के ज्यापारों में फँसा हुआ विश्वक् भी कृतार्थ हो जाता है।

१ पाठमेद—

तत्त्तेत्रमासाद्य महाद्युनद्याः पिवन् पयोऽप्यत्र वसन् कृतार्थः।
परम पवित्र स्वर्णदी गंगा का जल पीकर ही रहता हुआ मनुष्य
कृतार्थं हो जाता है।

योगोऽत्र निद्रा क्रतवः प्रचाराः, स्वेच्छाशनं देवि प्रहानिवेद्यम् ॥ लीलात्मनो देवि । पवित्रदानं,

जपः मजल्पः शयनं मणामः ॥

शिवजी पार्वतीजी से कहते हैं कि हे देवि ! इस काशीपुरी
में साधारण सोना योगनिद्रा के समान है; अपनी इच्छा के
अनुसार भोजन करना ही परमेश्वर को उत्तम नैवेद्य समर्पण
करना है; अपनी लीला ही पवित्र दान है, बात चीत करना ही जप
है और निद्रा लेने के लिए लेटना ही भगवान को साष्टाङ्क प्रणाम
करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस पुरी में जो कुछ भी
काम किया जाता है वह परमपद की प्राप्ति में सहायक होता है।

मोत्तं सुदुर्त्तभं मत्वा संसारं चातिभीषणम्। स्रश्मना चरणौ हत्वा वाराणस्यां वसेन्नरः।।

सभी जानते हैं कि मोच कितना दुर्लम है और संसार कितना भयंकर है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने पैरों पर पत्थर पटक कर तोड़ डाले और काशीपुरी में निवास करे। अर्थात् किसी भी दशा में काशी के बाहर पैर न रक्खे क्योंकि काल के आने का समय कोई नहीं जानता। काशी के बाहर मरने से हाथ में आई हुई मुक्ति निकल जाएगी। इदं किलायुगं घोरं सम्प्राप्तं पाग्छनन्दन !

गितमन्यां न पश्यामि मुक्त्वा वाराणसीं पुरीस् ।।

हे पाग्छनन्दन ! यह घोर किलयुगं आ गयाहै । इसमें वारागिसी नगरी को छोड़ कर और कहीं मुक्ति मिलनी असम्भव
दिखाई देरही है।

जपध्यानविद्दीनानां ज्ञानविज्ञानवर्जिनाम् । तपस्युत्सादृद्दीनानां गतिर्वाराणसी नृणाम् ॥

जो मनुष्य न तो जप करते हैं और न परमेश्वर का ध्यान ही करते हैं; ज्ञान और विज्ञान से रहित हैं, तप करने के लिए जिनके हृदय में लेशमात्र भी बत्साह नहीं ऐसे मनुष्यों की गित काशी में ही हो सकती है। दूसरी जगह ऐसे मनुष्यों को मोच मिलना अत्यन्त असम्भव है।

अस्यत्यसिर्वारयति प्रवेशे कर्माणि जन्तोर्वरणा वरेणया। वाराणसी मध्यगता तयोश्च निरशेषयत्यूषरतामभावात्।।

वाराणसी के दिल्ला में असि नाम की नदी है और उत्तर में वरणा नाम की नदी है। इन दोनों निद्यों के बीच में वाराणसी है। असि का काम है कि जन्तुओं के शुभ-अशुभ कमों को बाहर निकालकर फेंक दे और वरणा का काम है कि जीव के कमों को जीव के साथ रहने से रोक दे। अर्थात् वरणा के प्रभाव से तो जीव के कर्मों का फल जीव के पास आने नहीं पाता और असि के प्रभाव से यदि कोई फल किसी प्रकार जीव तक पहुँच जाए तो इटाकर दूर कर दिया जाता है। इन दोनों निदयों के बीच में बसी हुई बाराण्सी अपनी ऊषरता के प्रभाव से जीव के सब कर्म निश्शेष कर देती है, कोई भी कर्म अपना फल जीव को नहीं देने पाता और इसीसे उसकी मुक्ति हो जाती है।

श्रानिद्युदयमाद्यं धाम वामार्द्धकान्तं, स्वमहिमरसिकं यत् स्वातुभूत्येकमानम् । श्रानघरतमपास्तद्वेतमात्माववोधं, प्रकटयति पश्रानां कालपाकेन काश्याम् ॥

भगवान् शंकर का परम प्रकाशमान अर्धनारिश्वर रूप
चक्षुरादि इन्द्रियों के अगोचर है। अपनी मिहमा में ही विराजमान है। अपने ही अनुभव से इसका ज्ञान हो सकता है इसके
जानने में बाह्य प्रमाणों से सहायता नहीं मिल सकती। यह परम
पित्र तथा निर्मल आनन्दरूप है। इसके दर्शनमात्र से द्वैतमाव
दूर हो जाता है। इस प्रकार का अपना अलौकिक तेजस्वी रूप
करुणावरुणालय भगवान् शंकर पशु के समान विवेक-रहित जीव
को उसके सांसारिक भोग पूरे कराकर दिखा देते हैं। इस अलौकिक रूप का दर्शन करते ही जीव मुक्त हो जाता है।

भगवान् शङ्कर काशीपुरी में शरीर परित्याग करनेवाले जीवों को ऐसा अलौकिक पवित्र खानुभव गोचर आत्मज्ञान दे देते हैं जिस से उनका द्वेतभाव दूर हो जाता है और मोच पा जाते हैं।

जन्मान्तरसहस्रेषु मोत्तो लभ्येत वा न वा । इहैव लभ्यते जन्तोर्मुक्तिरेकेन जन्मना ॥ हजारों जन्म के कठिन उद्योग करने पर भी मोत्त मिलेगा या नहीं इसमें सन्देह ही है । काशी ही एक ऐसी पुरी है जिसमें प्राय

त्याग करने से एक ही जन्म में निस्सन्देह मुक्ति मिलती है।
गर्भाधानाद्यखिलमपि यत् कर्मजातं द्विजाना—
मेकं न्यूनं मुनिमपि मुने ! पातियिष्यत्यवश्यम् ॥
नो चेत स्वर्गादिषु फल्लमदः सर्दशास्त्रेषु सिद्धं

तस्मात् काश्यां कथमित वसेद्ध बुद्धिमान् मुक्तिसिद्धचे ॥
हे मुने ! ब्राह्मण्, चित्रय और वैश्यों के गर्माधान, पुंसवत आदि सभी संस्कार जब विधिविहित रीति से किए जाते हैं तभी बे पवित्र सममें जाते हैं, इन संस्कारों में से यदि एक भी संस्कार न किया जाय तो वह मनुष्य कितना भी उच्च क्यों न हो उसका पतन अवश्य होगा। यदि पतन न भी हो तो भी शास्तों में बताए गए स्वर्गीदिक फल उसको मिल सकते हैं, मुक्ति नहीं मिल सकती। इस लिए बुद्धिमान् मनुष्य को चाहिए कि किसी न किसी प्रकार काशी में ही निवास करे तभी उसे मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है।

काशि ! श्रीमित ! सर्वकर्मशमनी स्वाभाविकी काचन मत्यत्तं तव शक्तिरस्ति महती मातर्महीमण्डले ॥ यत् सर्वत्र सदा वसन्निप शिवस्त्वय्येव लब्ध्वास्यदं विश्वं तारयते विशेषविद्यस्यः पारं भवाम्भोनिधेः॥

है काशी माता! आप में एक ऐसी अपूर्व स्वामाविक शक्ति प्रत्यच्च दिखाई देती है, जो जीव द्वारा किए गए सभी ग्रुम और अशुभ कमों को शान्त कर देती है। इस मूमएडल में ऐसी शक्ति और कहीं नहीं जान पड़ती। शिवजी सभी जगह सदा वर्तमान रहते हैं; परन्तु आप में बैठकर वे योग्य-अयोग्य का विचार किए विना ही सबको इस संसार-सागर से पार कर देते हैं। जान पड़ता है कि आपके संयोग से ही भगवान शिव में यह तारने की शक्ति आ जाती है। आपके सहारे से वे जीवमात्र को, चाहे वह मोच का अधिकारी हो चाहे न हो, मुक्ति दे देते हैं।

आब्रह्मणोऽनन्तभवेषु पुष्यं मद्भावनोपाजितमन्पमन्पम् ।
तत्तद्वशाद्ध्य यद्यविमुक्तमेकं कदाचिदायाति मम मसादात् ॥
भगवान् शङ्कर कहते हैं कि सृष्टि के आरम्भकाल
से लेकर जीव के जितने जन्म होते हैं उनमें मेरा मजन

करने से थोड़ा थोड़ा पुराय इकट्ठा होता जाता है। यदि कोई काशी में आकर वस जाय और उसका शारीर यहीं छूटे तो सममना चाहिए कि यह सब मेरे भजन के द्वारा उत्पन्न होनेवाले पुराय का ही फल है। साधारण पुराय से काशी का निवास और काशी का मरण प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए उन्हीं सदाशिव की शरण जाना चाहिए, उन्हीं के प्रसाद से काशी में मरने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है।

तीर्थानि सर्वाण्यपि मोत्तदानि श्रुतानि सर्वेष्विलेषु राजन्। वाराणसीप्राप्तिफलानि शीघं कालेन चातो व्यवधानवन्ति॥

हे राजन ! सब शास्त्रों में जितने मोच देनेवाले तीर्थ कहे गए हैं वे सब साचात मोच नहीं देते किन्तु उसे दूसरे जन्म में काशी पहुँचा देते हैं और वहाँ पहुँच कर जीव शरीर का परित्याग करता और मुक्त हो जाता है। अयोध्या, मथुरा आदि तीर्थों में मरने से मोच मिलने में एक जन्म का ज्यवधान पड़ता है परन्तु काशों में मरते ही मुक्ति मिल जाती है।

१ अयोध्या, मथुरा, माया, काशो, काञ्ची, अवन्तिका । पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोत्तदायिकाः ॥ अयोध्या, मथुरा, हरद्वार, काशी, कांची, अवन्तिका और द्वारका ये सात मोक्ष देनेवाली पुरियाँ हैं।

यत्राचार्यस्त्रिपुरिवजयी साधनानां चतुर्णां संपद्वासः स्रुलममश्रनं स्वैरचारस्तपांसि । श्रोतन्यस्य श्रुतिरिप तपः श्रूयते जन्मभाजां कालो कारयां स्रुकृतधनिकास्त्रत्र वासं लभन्ते ॥

(सनत्कुमारसंहिता)

काशीपुरी में त्रिपुर को जीतनेवाले साचात् शङ्कर मगवान् ही तारकमंत्र के उपदेश देनेवाले आचार्य हैं; मोच के चारों क्ष साधन इस पुरी में सदा उपस्थित रहते हैं। भगवतो अन्नपूर्णा की कृपा से भोजन आदि का मिलना यहाँ एक दम मुलम है। प्रतिदिन का चलना, फिरना, उठना, बैठना ही यहाँ तपस्या के समान है। साधारण जीव यहाँ जो कुछ मुनते हैं वही वेद के अवण के समान फल देता है। ऐसी उत्तम पुरी काशी में जोबहुत ही पुगय चान् होते हैं वेही निवास करने का सौभाग्य पा सकते हैं।

जन्मान्तरसहस्रेषु सञ्चितैः पुर्यकर्मभिः । प्राप्ता वाराणसी रम्या प्रासादात् परमेश्वरात् ॥ हजारों जन्मों में मैंने अनेकों पुरुष कर्म किए । वे धीरे धीरे

<sup>\*</sup> मोक्ष के चार साधन —परिशिष्ट (६) में देखिए।

सिक्चित होते गए। उन्हीं पुरायों के फल से परमेश्वर का प्रसाद हुआ और परम मनोहर काशीपुरी मिली।

ये कारयां संश्यातिष्टा मुक्तौ तेषां शरीरिखाम् । प्राणप्रयाणसमये प्रमाणं परमेश्वरः ॥

काशी में मरने से मुक्ति मिलती है या नहीं, इस विषय में कुछ लोगों को सन्देह होता है। परन्तु भगवान् शंकर इसका प्रमाण मरने के समय अवश्य दं देते हैं। अर्थात् जिस समय जीव अपनी देह का परित्याग करता है उसी समय भगवान् सदाशिव उसे तारकमन्त्र के उपदेश के द्वारा मुक्त कर देते हैं और उस जीव को काशी में मरने से मुक्ति मिलती है इसका प्रमाण मिल जाता है।

> मोत्तस्य निर्णायः काश्यामित्थमेकेन जन्मना । सर्वेषामेत्र जन्तूनां भ्रमाणैः प्रतिपादितः ॥

इस पुस्तक में श्रुति, स्मृति, पुराण आदि के अनेक ममाणों द्वारा यह सिद्ध कर दिया गया है कि सभी स्थावरों और जङ्गमों को एक ही जन्म में काशी के सेवन से मोच मिल जाता है।

किं बहुक्तेन-

येन केनापि यः कश्चित् निमित्तेन परित्यजेत् । काश्यां प्राणान् सर्वजन्तुर्पुक्त इत्यवगम्यताम् । बहुत विस्तार न करके संज्ञेप में यह कह दिया जाता है कि कोई भी जन्तु किसी कारण से काशी में शरीर का परित्यान करें तो वह अवश्य मुक्त हो जायना, इसमें लेशमात्र सन्देह नहीं है। इति श्रीसुरेश्वराचार्यविरचितः सकत्तश्रुतिस्पृतिनिर्द्धारितः काशीमोत्तनिर्णयः समाप्तः।

श्री सुरेज्ञराचार्यंजी का बनाया हुआ सत्र श्रुतियों और स्मृतियों द्वारा प्रमाणित काशी-मोच्च-निर्णय नामक प्रन्थ समाप्त हो गया।

इति शम् श्रीविश्वनाथो विजयतेतराम्।



# परिशिष्ट

#### ॥ श्रीगगोशाय नमः॥

# काशी-मोत्त-विचार

-352026-

श्रीशंकर-पद्-पद्म को, वन्दि सदा सुख-कन्द । "काशी-मोत्त्-विचार" यह, रचौं त्याग जगद्दन्द ॥

शिवगीता-

गर्भजन्मजरामृत्युसंसार-भवसागरात् ।
तारयामि यतो भवतं तस्मात्तारोऽहमीरितः ॥
त्रार्थ—शिवजी कहते हैं कि गर्भवास, जन्म, जरा और मृत्युरूपी
संसार-सागर से मैं भक्तों को तार देताहूँ। इसिलये मेरा नाम क्ष

श्र अकारः प्रथमाक्षरो भवति, उकारो द्वितीयाक्षरो भवति, मकारस्तृती-याक्षरो भवति, अर्द्धमात्रश्चतुर्थाक्षरो भवति, बिन्दुः पंचाक्षरो भवति, नादः षष्टाक्षरो भवति, तदेव 'तारकं' ब्रह्म त्वं विद्धि ।

# भस्मजाबालोपनिषद्-

अर्थ-भगवान् शंकर के त्रिशूल पर स्थित काशीपुरी में रह-कर प्राण त्यागने पर जीव मुक्तको ही पाता है। मेरा यही आदेश, यही उपदेश और यही परम धर्म है।

## जाबालोपनिषद्-

अत्र हि जन्तोः प्राणेषुत्क्रममाणेषु न रुद्रस्तारकं ब्रह्म ज्याचष्टे येनासावमृतीभूत्वा मोत्तीभवति तस्माद्वियुक्तमेव निषेवेत अवियुक्तं न वियुंचेत् ।

अर्थ—काशी में प्राण् त्यागते के समय दुःखों को नाश करने-बाले रुद्र भगवान 'तारक-मंत्र' देते हैं। जिस मन्त्र के प्रभाव से जीव जन्म-मरण से रहित हो जाता है। अतः काशी-सेवन अव-श्य करे। इस अविमुक्तपुरी का नित्रास कभी भी न छोड़े।

<sup>†</sup> रुद्रः — रु दुःसं द्रावयतीति रुद्रः, रुद्रमित्यप्युच्यते । तस्माच्छिवः परमकारणम् ।

#### प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्-

वाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्रह्म यः पठेत् ।
एकेन जन्मना जन्तुर्मीत्तं च प्राप्तुयादिति ॥
अर्थ-जो प्राणी श्रीकाशीजी में देह-त्याग करता अथवा
अन्त में तारकब्रह्मके मंत्र को पढ़ता है। उसे एक ही जन्म में मुक्ति
मिल जाती है।

# मुक्तिकोपनिषद्-

यत्र कुत्रापि वा काश्यां गरणे स महेश्वरः ।
जन्तोर्द्विणकर्णे तु मत्तारं समुपादिशत् ।।
काश्यां तु ब्रह्मनालेस्मिन्मृतो मत्तारमाप्तुयात् ।
पुनराष्ट्रत्तिरहितां मुक्तिं माप्नोति मानवः ॥
अर्थ-श्रीकाशीजी, विशेष करके ब्रह्मनाल के बीच में जो
मरता है, वह मनुष्य जन्ममरण सेरहित होकरमुक्त हो जाता है ।

# महाभारत अनुशासनपर्व-

कीटपत्तिपतङ्गानां तिरश्चामपि केशव ।

महादेवपपञ्चानां न भयं विद्यते क्वचित् ॥

द्यर्थ-कीट, पची, पतंग आदि तिर्यग्योनि के प्राणी भी यदि महादेवजी की शरण लेते हैं तो उनको जन्म-मरणका भयनहीं रह जाता।

#### आत्मपुराण-

कुमिकीटपतङ्गो वा त्राह्मणो वा वहुश्रुतः । मृतश्रुतविधो जन्तुस्त्रिनेत्रत्वसुपैति हि ॥

अर्थ-काशी में मरने से कृमि-कीट-पतङ्ग तथा विद्वान् ब्राह्मण्, ये चारों प्रकारके प्राणी भगवान् त्रिनेत्रत्व (शिवत्व) को प्राप्त होते हैं।

#### श्रीमद्भागवत द्वाद्शस्कन्ध-

न्नेत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशी हानुत्तमा । अर्थ सूतजी ऋषियों से कहते हैं कि अनेक चेत्र हैं, पर उनमें काशी ही एक उत्तम चेत्र है।

दर्शनादेवदेर्स्य ब्रह्महत्या मणश्यति । प्राणानुत्स्रज्य तत्रव मोत्तं प्राप्नोति मानवः ॥

अर्थ देवों के देव महादेवजी के दर्शन से ब्रह्महत्या का भी पाप छूट जाता श्रौर काशीचेत्र में प्राण्याग करने से मनुष्य मोचपद पाता है।

# श्रीमत्स्वामी शंकराचार्यजी-

काशी धन्यतमा विम्रक्तनगरी सालंकृता गंगया।
अत्रेयं मिणकिणिका मुखकरी मुक्तिहिं तितंककरी।।
अर्थ-काशीजी धन्यतमा अर्थात् अत्यन्त पुरायहर इतम

नगरी है, जहाँ गंगाजी शोभायमान हैं। उसमें भी मणिकणिका उत्तम सुख देनेवाली है क्योंकि सुक्ति उसकी दासी है।

## लिंगपुराण-

काश्यां यो वे मृतश्चेव तस्य जन्म पुनर्न हि । अर्थ-काशी में मरनेवाले प्राणी फिर संसार में जन्म नहीं लेते; क्योंकि वे सायुज्य मुक्ति पाजाते हैं।

#### शिवरहस्य-

जले स्थलेऽन्तरिन्ने वा यत्र कुत्रापि वा मृताः ।
तारकं ज्ञानमासाद्य कैवल्यपदभागिनः ॥
अर्थः—श्रीकाशीजी में पृथ्वी, जल, आकाश आदि किसी
जगह भी यदि मृत्यु हो तो वह प्राणी भगवान शिवजी के तारकमन्त्रोपदेश-द्वारा मोच्चपद का भागी होता है।

#### स्कन्दपुराण-

असीवरुणयोर्मध्ये पञ्चक्रोशं महत्तरम् । अमरा मृत्युमिच्छन्ति का कथा स्वितरे जनाः ॥ अर्थः — असी और वरुणा के बीच में पञ्चकोश (काशीचेत्र) अतिशय श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें देवता लोग भी जन्म लेकर मृत्यु चाहते हैं । तब इतर मनुष्यों की कथा ही क्या है।

#### काशीखण्ड—

अन्यानि मुक्तिन्तेत्राणि काशीप्राप्तिकराणि च । काशीं प्राप्य विमुच्यन्ते नान्यथा तीर्थकोटिभिः ॥ कीटाः पतङ्गा मशकाश्र दृत्ता जले स्थले ये विचरन्ति जीवाः।

मण्डूकमत्स्याः क्रमयोऽपि काश्यां त्यक्त्वा शरीरं शिवमाप्तुवन्ति ॥

अर्थ-अन्यान्य मुक्तिचेत्र केवल काशी को प्राप्त कराते हैं; परन्तु काशी को पाकर प्राणी मुक्त हो जाते हैं। अर्थात् अन्य करोड़ों तीर्थों से बड़ी यह काशीपुरी है। कीट, पतंग, मच्छड़, युच, जलचर और थलचर आदि सभी प्राणी यहाँ अपने शरीर को छोड़कर कल्याणपद को प्राप्त होते हैं।।

येनैकजन्मना मुक्तिर्यस्मात् करतले स्थिता। श्रनेकजन्मसंसारवन्धनिर्मोत्तकारिणी॥

अर्थ-श्रीकाशीजी में एक ही जन्म में मुक्ति मुट्टी में आ जाती है। क्योंकि यह अनेक बार जन्म देनेवाले संसार-बन्धन की नाशकारियी है।

# वायवीयसंहिता—

श्चक्तेश्व प्रापकं होत ब्चतुष्टयसुदाहतम् । शिवार्चनं सद्रजप जपोष्यं च दिनत्रयम् । वाराणस्यां च मरणं सुक्तिरेषा चतुर्विशा ॥

अर्थ-मुक्तिको देनेवाले चार साधन हैं। जैसे-(१) शिवपूजन (२) कद्रजाप (३) उपवास और (४) काशीजी में शरीरत्याग । कुत्रचिच्च शुभं वर्धेत् कुत्रचित्पापसंत्रयः । सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीपुरीं विना ।। अर्थ-कोई चेत्र पुष्य को बढ़ाता, कोई पापों का नाश करता, परन्तु काशीवास समन्न कर्मी का नाश करनेवाला है । अर्थात् मुक्ति देनेवाली केवल श्रीकाशीपुरी ही है ।

#### शिवपुराण-

सर्वे वर्णा आश्रमाश्च वालयौवनवादिकाः । अस्यां पुर्याः मृतारचेत्स्युर्मुक्ता एव न संशयः ॥ अर्थ—सब औरवर्णे आश्रमवाले वालक, बृद्ध तथा युवावस्था-वाले प्राणी काशीजी में शरीरत्याग करने से मुक्त होते हैं । इसमें कोई संशय नहीं है ।

#### मत्स्यपुराण-

एक एव प्रभावोऽस्ति चेत्रस्य परमेश्वरि ।

एकेन जन्मना देवि मोर्च्न प्राप्नोत्यन्तुत्तमस् ॥

अर्थ—इस (काशीजी) की सबसे बड़ी महिमा यह है कि

यहाँ एक ही जन्म में जीव उत्तम मोच्चपद को प्राप्त कर
लेता है।

#### नारद्पुराण-

योजनानां शतस्थोऽपि यो विद्युक्तं स्मरेद्यदि । वहुपातकपूर्णोऽपि स पापैने प्रवाध्यते ।।

धर्य — यदि एक सौ योजन पर स्थित रहकर भी श्रीकाशीजी का स्मरण करे तो बहुत पापकर्म से पूर्ण होने पर भी वह प्राणी पापों से रहित हो जाता है।

# कूर्मपुराण-

यत्र सात्तान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः । व्याचण्टे तारकं ब्रह्म तदेवातिविग्रुक्तिदम् ।।

अर्थ-श्रीकाशीजी में साज्ञात् शंकरजी जीव को मरणसमय में तारक ब्रह्म का उपदेश देते हैं। यह वही मोज्ञदायिनी काशी-पुरी है।

# ब्रह्मवैवर्तपुराण-

श्रविग्रुक्तं समासाद्य न त्यजेन्मोत्तकाग्रुकः । त्रेत्रन्यासं दृढं कृत्वा वसेद्धमेपरः सदा ।। अर्थ-अविग्रुक्तकाशीचेत्र को पाकर मुक्ति की इच्छा रखने-बाला पुरुष चेत्रसंन्यास को दृढ़ करके धर्मपरायण होकर काशी-वास करे।

#### पद्मपुराण-

तीर्थांतराणि चेत्राणि विष्णुभक्तिश्च नारद् । श्चन्तःकरणसंशुद्धि जनयन्ति न संशयः ॥ बाराणस्यपि देवर्षे तादृश्येव परन्तु सा । मकाशयति ब्रह्मैक्यं तारकस्योपदेशतः ॥

श्रर्थ—अन्यान्य तीर्थ तथा विष्णुभिक्त आदि केवल अन्तः-करण की शुद्धि करती हैं। इसमें सन्देह नहीं; परन्तु हे नारद्जी! काशी तारकब्रह्म के उपदेश से 'मुक्तिपद' को प्रदान करती है।।

#### काशीखण्ड-

उत्तरं दिल्लां वापि अयनं न विचारयेत् । सर्वोऽप्यस्य शुभः कालो ह्यविष्ठक्ते पिये यतः ॥ अर्थ—हे प्रिये ! काशी में मरण के लिए कोई समय या पर्विविशेष की गिनती नहीं है। क्योंकि इस अविमुक्त चेत्र में जो मरता है, उसके लिये सब समय और दिन एक सा है।

# सनत्कुमारसंहिता-

रथान्तरे मूत्रपुरीषमध्ये चांडालवेश्मन्यथ वा श्मशाने।
कृतप्रयत्नोऽप्यकृतप्रयत्नो देहावसाने लभतेऽत्र मोत्तम्॥
अर्थ-इस पुरी की गलियों में, मूत्र, त्रिष्ठा से दूषित स्थानों
में, चांडाल के गृह में या श्मशानमूमि में कहीं भी विधि से या
अविधि से मरने पर जीव मोत्तपद को प्राप्त करता है।

#### काशीखण्ड-

संसारभयभीता ये ये बद्धाः कम्बन्यनैः । येषां नत्रापि गतिनीस्ति तेषां बाराणसी गतिः ॥ श्रुतिस्मृतिविद्दीना ये शौचाचारविवर्जिताः । येषां नवापि गतिनीस्ति तेषां वाराणसी गतिः ॥

श्रर्थ—जो लोग सांसारिक भय से डरे हुए हैं, अथवा जो कर्मपाश से बँधे हुए हैं और जिन्हें कहीं गति नहीं मिलती, उनके लिये काशी गति देनेवाली है। जो वेद-शास्त्र नहीं जानते श्रथवा शौचादि नित्यिक याश्रों से रहित हैं श्रोर जिनकी कहीं गति नहीं, उनके लिये भी यह काशी नगरी मोचदायिनी है।

# पद्मपुराण-

काश्यां मृतस्तु सालोक्यं सालात्याप्नोति सत्तमः । ततः सरूपतां याति ततः सान्निध्यमश्तुते ॥ ततो ब्रह्मैकतां याति न परावर्तते पुनः ॥

अर्थ — काशी में मरे हुए सक्जन साझात् सालोक्य को प्राप्त करके सारूप्यमुक्ति पाते हैं। फिर वे सान्निध्य मुक्ति का भी मुख भोगते हैं। तत्पश्चात् ब्रह्मैकता को प्राप्त करके पुनः संसार में नहीं आते।

#### ब्रह्मपुराण —

चतुर्धा वितते चेत्रे सर्वत्र भगवाञ्चितः । व्याचष्टे तारकं वाक्यं ब्रह्मात्मैकप्रवोधकम् ॥ अर्थ—इस चेत्र में चारों और फैले हुए भगवान् शिवजी ब्रह्मैकत्व को बतानेवाले 'तारक' मन्त्र का उपदेश करते हैं ॥

#### रामायण-

मुक्ति जन्म महि जानि, ज्ञान खानि अघ-हानि कर । जह बस शम्भु भवानि, सो काशी सेड्य कस न ॥ अर्थ—मुक्ति का जन्मस्थान, ज्ञान की खानि और पापों को नाश करनेवाली इस काशीपुरी में अन्नपूर्णीसहित श्रीविश्वनाथजी

निवास करते हैं। ऐसी पुरी में क्यों न निवास किया जाय, अर्थात् अवश्य काशीवास करना चाहिये।

## गर्गसंहिता-

विश्वेश्वरस्य देवस्य काशीनाम्ना महापुरी ।

यत्र पापी मृतः सद्यः परं मोत्तं प्रयाति हि ।।

अर्थ—यह काशी भगवान् श्रीविश्वनाथजी की महापुरी है।

यहाँ पर प्राण छोड़नेवाला प्राणी उत्तम मोत्त को प्राप्त होता है।

# लघु आश्वलायनस्मृति—

यः कश्चिन्मानवो लोके वाराणस्यां त्यजेद्रपुः । स चाप्येको भवेन्युक्तो नान्यथा युनयो विदुः ॥ महर्षियों ने कहा है कि जो लोग मनुष्यलोक में जन्म लेकर काशी में शरीर त्याग करते हैं, वे मुक्त हो जाते है ॥

#### पद्मपुराण पातालखण्ड--

युकाश्र दंशा त्रिप मत्कुणाश्च मृगादयः कीटिपपीलिकाश्र । सरीस्पा दृश्चिकस्कराश्च काशीमृताः शंकरमाप्तुवंति ॥

अर्थ — यूका (जूं) डाँस, खटमल, मृगादि जीव, कीट, चीटी तथा सपीदि, विच्छू और शुकर भी काशी में मर कर शिव को प्राप्त होते हैं।

# परिधिष्ट (२)

१ गर्भाधान २ पुंसवन ३ सीमन्तोन्नयन ४ जातकर्म ५ नामकरण ६ अन्नप्राशन ७ चौल ८ उपनयन ९ ऋग्वेदत्रत १० यजुर्वेदत्रत ११ सामवेदत्रत १२ त्रथर्ववेदत्रत १३ समावर्तन १४ विवाह
पञ्चमहायज्ञ—१५ देवयज्ञ १६ पितृयज्ञ १७ मनुष्ययज्ञ १८ भृतयज्ञ १९ न्नाह्मण्यज्ञ सप्तपाकयज्ञ—२० अष्टका २१ पार्वण (स्थालीपाक) २२ श्राद्ध (मासिक) २३ श्रावणी (उपाकरण) २४ आमहायण
२५ शूलगव (चैत्री) २६ इन्द्रध्वज होम सप्तहविर्यज्ञ—२७ अग्न्याधान २८ अग्निहोत्र २९ दर्शपौर्णमास ३० आप्रयण ३१ चातुर्मास्य
३२ निरुद्धपञ्चन्ध ३३ सौत्रामणी सप्तसोमयज्ञ—३४ अग्निष्टोम
३५ अत्यग्निष्टोम ३६ उक्थी ३७ घोडशी ३८ बाजपेय ३९ अतिरात्र ४० श्राप्तोर्थाम

# परिशिष्ट (३)

# आत्मा के आउ गुण

"द्या सर्वभूतेषु ज्ञान्तिरनसूया शौचमनायासो मङ्ग-लमकार्परायमस्पृहेति" गौतमधर्मसूत्र ८, २१ द्याः-

म्रात्मवत्सर्वभूतेषु यशिशवाय हिताय च । वर्तते सन्ततं हृष्टः कृत्स्ना ह्येषा 'दया' स्मृता ॥

चान्तिः—

त्राक्रुष्टोऽभिद्दतो वापि नाक्रोशेन्नापि ताडयेत् । त्र्यदुष्टो वाङ्मनःकामैः सा तितिचा 'चमा' स्पृता ॥

श्रनसूयाः—

यो धर्मपर्थं कामं वा लभते मोत्तमेव वा । न द्विष्यात्तं सदा पाइ 'अनस्यये' ति सा स्मृता ॥ शौचः—

द्रव्यशौचं मनश्शौचं वाक्शौचं कायिकं तथा। 'शौचं' चतुर्विधं प्रोक्तमृषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः।।

श्रनायासः---

यदारम्भे भवेत् पीडा नित्यमत्यन्तमात्मनः । तद्वर्जयेद्धम्यमिपि 'अनायासः' स उच्यते ॥

मङ्गल:-

पशस्ताचरणं नित्यमपशस्तविवर्जनम् । एतद्धि 'मङ्गलं' प्रोक्तं ग्रुनिभिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥ अकार्पेगयः-

आपद्यपि च कष्टायां अवेदीनो न कस्यचित् । सविभागरुचिश्च स्याद्व 'अकार्पएयं' तदुच्यते ॥

अस्पृहाः—

विवर्जयेदसन्तोषं विषयेषु सदा नरः। परद्रव्याभिलाषं च सां 'अस्पृहा' कथ्यते बुधैः॥

ञ्चातमा के इन गुणों से लाभ जमावान जयते भूमिं दयावान सुखमरतते। जमसुयुर्जभेत स्वर्ग शौचेनाध्यात्ममेव च॥ मङ्गलादिप सम्पूज्य इह लोके परत्र च। सुरसाम्यमनायासात् अकार्पण्यात् प्रकृतौ लयम्॥ अस्पृहो लाभते नित्यमनन्तं सुखमेव च। सर्वेस्तु ब्रह्मणः स्थानं संस्कारैस्तु तथैव च॥

# परिशिष्ट (४)

# अगस्त्य की कथा

एक बार देवर्षि नारद अनेक लोकों में पर्यटन करते हुए विन्ध्य पर्वत पर पहुँचे । विन्ध्य ने उनका बहुत स्वागत किया और हाथ जोड़कर दर्शन देने की कृपा करने का कारण पूछने लगा।

नारद ने बहुत गम्भीर भाव से कहा कि हे पर्वतराज ! हिमालय, सुमेर आदि को अपने बड़प्पन का अभिमान है और वे अपने सामने सबको तुच्छ सममते हैं। मुम्मे तुम्हारे अपर द्या आती है कि तुम इतने उत्तम और सज्जन हो तिस पर भी वे लोग तुम्हें कुछ नहीं सममते। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसका प्रतीकार करना तुम्हारा कर्तन्य है।

नारद अपना काम करके चल दिए। विनध्य के मनमें यह बात लग गई। उसने रात ही भरमें अपनी कलेवर इतनी बढ़ायी कि दूसरे दिन सूर्य आदि सभी प्रहों की गति कक गई।

विश्व के एक भाग में तो घोर गर्मी और प्रकाश हो गया और दूसरे भाग में घना अन्धकार हो गया किस्तिर भरमें हाहा-कार मच गया। यज्ञ, दान, तप आदि सब बन्द हो गए। सभी लोकों का नित्य फुत्य स्थिगत हो गया।

देवता लोग इसके उपाय की खोज में ब्रह्माजी के समीप गए। उन्होंने बताया कि महर्षि अगस्य काशी में निवास करते हैं यदि वे चाहें तो विन्ध्य को सममा सकते हैं।

देवता लोग मटपट उनके आश्रम में जा पहुँचे श्रौर संसार की रचा करने की प्रार्थना की। महर्षि त्रगस्य को यह जानकर कि काशी छोड़े विना काम नहीं चल सकता बहुत ही दु:ख हुआ। अन्त में संसार की रचा के निमित्त वे दु:खित होते हुए काशी से चले और विन्ध्य के समीप जा पहुँचे।

विन्ध्य उन्हें साष्टाङ्ग द्यडवत् करने के लिए पृथ्वी पर पड़ गया। महर्षि ने कहा कि हे पर्वतराज! मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ। इस समय मैं दिच्चण की ओर जाना चाहता हूँ इसलिए तुम ऐसे ही मुके रहो मैं निकल जाऊँ और जब तक लौटकर न आऊँ इसी प्रकार लेटे रहना।

महर्षि अगस्य द्त्रिण की ओर चले गए और आज तक न लौटे। विन्ध्य भी आज तक उनकी आज्ञा के अनुसार उसी अकार पड़ा है।

# परिशिष्ट (५)

# साधनचतुष्ट्य

१ नित्यानित्यवस्तुविवेक:—केवल पर ब्रह्म ही नित्य है और इसके अतिरिक्त सभी पदार्थ अनित्य हैं इस बात का ज्ञान रहना । २ इहामुत्रार्थफलभोगविराग:—इस संसार के सुखों और स्वर्ग आदि के सुख के भोगने की इच्छा न होना ।

- ३ शामादिषट्सम्पत्तिः—शम, दम, उपरम, तितिचा, श्रद्धा और समाधान इन छ सम्पत्तियों का लाम ।
  - (क) शम:—मन को वश में रखना अर्थात् मनके अपर पूरा अधिकार होना ।
  - (ख) दम:--आँख कान, नाक आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियों और हाथ पैर आदि पाँच कर्मेन्द्रियों को अपने ऋधीन रखना।
  - (ग) उपाय:-अपने धर्मका आचरण और पालन करना ।
  - (घ) तितिज्ञा:-गर्मी, सर्दी, सुख-दुःख आदि को विना कष्ट का अनुभव किए सह लेना।
  - (ङ) श्रद्धा:-गुरु के कथन में और वेदान्त के वचनों में विश्वास रखना।
- (च) समाधानः—चित्त की एकाप्रता । ४ मुमुक्कुत्वः—मोच प्राप्त करने की इच्छा ।



# शिव-भक्ति का सचा पथप्रदर्शक

अपने ढंग का निराला शास्त्र सम्मत ग्रन्थ

# शिव-मक्त-माल

- SACTOR CORE

यदि आप शिवजी के श्रीचरणों में प्रेम करते हैं तो एक वार भगवान शिवजी के भक्तों की पावनी कथा को श्रवश्यमेव पढ़िये। इस ग्रन्थ में शास्त्र-पुराण-सम्मत तथा रोचक एवं भग-वान शंकर के चरणों में विमल भक्ति बढ़ाने वाली कथाश्रों का संग्रह अपने ढंग का निराला है। प्रत्येक कथा के श्रन्त में प्रमाण स्वरूप श्लोक भी दिये गये हैं। बड़े २ विद्वानों ने इसकी मुक्त कएठ से प्रशंसा की है। साथही इसका मृल्य भी लागतमात्र रक्ला गया है। इसके दो भाग हैं। प्रथम भाग का मृल्य ॥) श्रीर दूसरे भाग का मृल्य ॥) है।

> बादश-ज्योतिर्लिङ्ग-माहात्म्य [१२ शिवभकों की पावनी कथा]

मृत्य /)॥

पता— नन्दन साहुकी गली, वनारस ।

निवेदकः— गौरीशंकर गनेडीवाला, गोरखपुर।



